# STUDENT'S GUIDE

# SANSKRIT COMPOSITION.

BEING A TREATISE ON SANSKRIT SYNTAX

#### FOR THE USE OF SCHOOLS AND COLLEGES

BY THE LATE

VAMAN SHIVARAM APTE, M.A.,

Principal, Fergusson College, Poona.

#### NINTH EDITION.

( All Rights Reserved ).

PUBLISHED BY

THE STANDARD PUBLISHING COMPANY, Girgaon, Bombay.

Price Rs. 2-12-0

1925.

Society's Building, Sandhurst Road, Girgaon, Bombay.

And

Published by Mrs. Radhabai Vishnu Pandurang Tendulkar, Proprietor, The Standard Publishing Co., Virchand Deepchand Mala, Old Post Office Lane, Girgaon, Bombay.

## TO

## ALL SINCERE & PATRIOTIC LOVERS

AND

## WORKERS IN THE FIELD

OF SANSKRIT

# THIS BOOK IS DEDICATED

as the first humble attempt towards
doing something calculated to
encourage a critical study
of the Language
BY

THE AUTHOR.

## Preface to the Second Edition.

A glance at the Table of Contents will show that this edition differs from the first in many respects. The additions and alterations that have been made both in matter and arrangement require a few words of explanation.

The main body of the work is divided into four parts. The first part gives the general scope of Syntax and lays down the principal laws of Concord. The second part deals with Government, and gives principal rules in the Karaka Prakarana. In the third part are. considered the more important Grammatical Forms, the meaning and use of which require explanation; such as, several kinds of Participles. the Infinitive Mood, the ten Tenses and Moods. Particles, such as are most frequently used in Sanskrit Literature, are also treated and illustrated, being alphabetically arranged and distributed over eight Some peculiarities of the Parasmaipada and A'tmanepadacertain roots taking the one or the other pada according as they are used in a particular sense or are preceded by certain prepositionswhich were given in an Appendix in the first edition, have here been incorporated into the body of the work, and treated in two additional Lessons. The fourth part gives matter not given in the first edition -the Analysis and Synthesis of Sanskrit Sentences. I have tried to apply the system of English analysis to Sanskrit sentences, and in doing so I have illustrated the rules of English Grammar by examples from Sanskrit authors, making such additions and alterations as were necessitated by the peculiarity of the Sanskrit idiom. To some this portion may perhaps appear superfluous. But my experience is that a correct knowledge of the relations subsisting between the different parts of a Sanskrit sentence is highly useful to the student, not only in translating from Sauskrit into English, but also in translating from

English into Sanskrit, inasmuch as it clearly brings to his notice the difference in construction between the two languages, and in composing sentences. The general rules of Analysis are much the same in all languages, but their application is not easily understood. In Section II. of this part some rules on the order of words have been given, mostly drawn from an examination of the construction of Sanskrit Sentences and comparison with Latin idiom. The third Section takes up the Composition of sentences, where the student has to frame some sentences so as to apply the rules of analysis given in the first Section. Several exercises have, with this view, been given in this Section. I am inclined to believe that these exercises, if carefully worked, will give the student considerable facility in writing a few sentences of original Sanskrit on a given subject. The student has also been shown how to paraphrase Sanskrit passages, and it is expected that, with the help of Analysis, he will be able to paraphrase in Sanskrit as he does in English. The fourth Section treats of Letter-writting, in which are given, with examples and exercises, some of the common forms of letters. On this subject I have derived considerable help from a number of manuscripts, dealing with unteru:-forms of writingthat were brought to my notice by Dr. Bhandarkar, and kindly placed at my disposal for some months.

This edition differs also in the arrangement of matter. Each Lesson here consists of three parts: the first gives the rules with illustrations; the second and third give sentences for exercise. Choice Expressions and Idioms, which were, in the former editions, given after the rules, and the Sentences for Correction, which were given last, have here been given after the Notes. The Idioms have been arranged in the alphabetical order of the important words in their English equivalents, and a good many taken from standard authors have been added so as to increase the former number by over one-half. The Sentences for Correction have been promiscuously arranged, and they may be attempted after the rules have been fully

mastered. There is one more material change in arrangement that will not fail to strike the reader. The Sanskrit sentences have been divided into two parts: those in large type for reading in class, and 'Additional Sentences for Exercise,' which may be read at home as additional reading. I have been obliged to make this division, not because I considered the number of sentences very large, as some of my critics did, but because the sentences, as they stood, were too many to be read by students in the ordinary course of class lessons. I myself felt the difficulty, while teaching the book; and I thought it proper to do that which I myself did, and which other teachers also, who did me the honour of teaching it to their pupils, must have done namely to effect a division of the Sanskrit sentences. This has, moreover, enabled me to add under the 'Additional Sentences' several passages from authors not previously drawn upon.

The lesson on the Nominative case in the first edition has been omitted, as it was found to be superfluous, and that on Pronouns, being out of place in Concord, has been transferred to Part III. The Appendix on the formation of the feminine of nouns and adjectives has been dropped.

Other improvements made in this edition are two Glossaries—Sanskrit-English and English—Sanskrit—which give the difficult words occurring in the exercises for translation, and an alphabetical Index of all the nouns, adjectives, roots, &c. which have given rise to syntactical or other rules. The want of the two Glossaries, more especially of the first, was much felt by students. The most ordinary words, which the student must have come across in his elementary course of study, have not been included. The importance of the Index need not be much dilated upon, since it facilitates reference to a very remarkable degree and is now regarded as almost a sine quantum non of such works. For this I must thank Professor Max Müller, who was kind enough to suggest, among other things, this idea of giving an Index. The Notes, given after Part IV., retain much of

their former character. They are mostly intended to be explanatory. Individual words, being included in the Glossaries, have not here been repeated.

These are the main additions and alterations made in this edition. Besides, the work has been most carefully revised throughout; indeed, it will be difficult to find a page which has not undergone careful revision. Several rules have been recast; and many more, drawn from a closer study of Sanskrit Grammar and the works of classical authors, have been added to each Lesson. Throughout the book several Sanskrit passages have been added, either to the illustrative sentences, or to the sentences for exercise. The effect of this and the like additions has been to increase the matter by nearly one-half. Yet by a suitable arrangement of types, the volume of the work has not much increased, and that it may be within the reach of all classes of students, the price has been reduced to Re. 1, As. 8. The rapid sale of a large edition in less than three years shows that the book, in some measure, supplied a felt want; and it is hoped that the student of Sanskrit will find this edition more useful and a better guide to Sanskrit composition than the first, on account of the improvements effected in it.

Before concluding. I must not omit to tender my most sincere thanks to Dr. R. G. Bhandarkar, who was kind enough to spare time to go over the greater portion of the book with me, and to make several important suggestions which have been mostly acted upon; and secondly, to Mr. Lee Warner, Acting Director of Public Instruction who, at the recommendation of Dr. Bhandarkar, was pleased to sanction the work for use in High Schools. My acknowledgements are also due to Dr. Morell, Professor Bain, and Mr. McMordie, whose works have been useful to me in writing Part IV.; and lastly to Mr. M. Sheshagiri Prabhu of the Madras Presidency, who was the first to suggest the addition of Analysis and Synthesis of sentences.

Poona, 24th December 1885.

V. S. APTE.

## Preface to the Third Edition.

For this edition the book has been carefully revised throughout, and some sentences have been added, particularly in the illustration of rules. As the work is now used as a text-book in several High Schools, even in the other Presidencies, no material changes in its plan and scope have been effected. It gives me great pleasure to find that the several important changes made in the second edition have met with general approval, and that the book affords help, however slight, to the student in writing Sanskrit correctly and mastering some of the intricacies of its idiom.

Poona, 11th December 1890.

V. S. APTE.

## Publishers' Note to the Eighth Edition.

In view of the increase in the cost of paper and printing materials generally due to the present circumstances, we have been most reluctantly obliged to slightly enhance the price of this book, which we hope, will meet with approval from the student-world.

Bombay, 15th January 1921.

8. P. C

## TABLE OF CONTENTS.

## PART I.

|             |                       |              |            |       | SECTIONS.     | PAGE. |  |
|-------------|-----------------------|--------------|------------|-------|---------------|-------|--|
|             | Introductory          |              |            |       | 1-8           | 1     |  |
| Concord.    |                       |              |            |       |               |       |  |
| LESSON.     |                       |              |            |       |               |       |  |
| I.          | Concord of Subjection | ect and Ver  | b          |       | 9—17          | 4     |  |
| II.         | Concord of Subs       | tantive and  | Adjective  |       | 18-22         | 9     |  |
|             | Concord of Rela       | tive and its | Antecedent | • • • | <b>23—2</b> 5 |       |  |
| PART II.    |                       |              |            |       |               |       |  |
| Government. |                       |              |            |       |               |       |  |
| III.        | The Accusative        | Case         |            |       |               | 15    |  |
|             | General uses          |              |            |       | 26-30         |       |  |
|             | Particular uses       | •••          |            |       | 31 - 37       |       |  |
| IV.         | Verbs governing       | two Accuse   | atives     |       | 38-41         | 23    |  |
| ♥.          | The Causal            |              |            |       | 42-49         | 27    |  |
| VI.         | The Instrumenta       | l Case       |            |       |               | 35    |  |
|             | General uses          |              |            |       | 5054          |       |  |
|             | Particular uses       | • • •        |            |       | 55 - 59       |       |  |
| VII.        | The Dative Case       | ,            |            |       |               | 43    |  |
|             | General uses          | •••          | • • •      | • • • | 6065          |       |  |
|             | Particular uses       | •••          |            | • • • | 66 - 71       |       |  |
| VIII.       | The Ablative Ca       | <b>8.8</b> 0 | •••        |       | •••           | 51    |  |
|             | General uses          | •••          |            | • • • | 72—75         |       |  |
|             | Particular uses       | •••          | •••        | • • • | 76—86         |       |  |
| IX.         | The Locative Ca       | ise          | • • •      | • • • | •••           | 60.   |  |
|             | General uses          |              | •••        |       | 87—92         |       |  |
|             | Particular uses       | •••          | •••        | •••   | 93—100        |       |  |

| LESSON.                            |                            |          |         | SECTIONS. | PAGE. |  |  |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|-----------|-------|--|--|
| X.                                 | The Genitive Case          | •••      | •••     | •••       | 67    |  |  |
|                                    | General uses               | •••      | •••     | 101-105   |       |  |  |
|                                    | Particular uses            |          | •••     | 106—119   |       |  |  |
| XI.                                | The Genitive and Locati    | ve Abso  | lutes   | 120125    | 78    |  |  |
|                                    | PAI                        | RT III.  |         |           |       |  |  |
| The use and meaning of Grammatical |                            |          |         |           |       |  |  |
|                                    | Forms                      | & Wor    | rds.    |           |       |  |  |
| XII.                               | Pronouns                   | •••      | •••     | •••       | 86    |  |  |
|                                    | Personal                   | •••      | •••     | 126 - 129 |       |  |  |
|                                    | Demonstrative              | •••      |         | 130—132   |       |  |  |
|                                    | Relative                   | •••      |         | 133       |       |  |  |
|                                    | Interrogative, Indefinite, | and Re   | flexive | 134—140   |       |  |  |
| XIII.                              | Participles                | •••      | • • •   |           | 98    |  |  |
|                                    | Introductory               |          | •••     | 141       |       |  |  |
|                                    | Present Participles        |          |         | 142-147   |       |  |  |
|                                    | Future Participles         |          | •••     | 148       |       |  |  |
|                                    | Perfect Participles        |          |         | 149       |       |  |  |
| XIV.                               | Participles (continued)    |          |         |           | 99    |  |  |
|                                    | Past Participles           |          | •••     | 150-154   |       |  |  |
|                                    | Potential Passive Parti    | ciples   |         | 155 - 157 |       |  |  |
| XV.                                | Participles (continued)    |          |         |           | 105   |  |  |
|                                    | Gerunds                    |          |         | 158—161   |       |  |  |
|                                    | Namul or Gerund in 37      | <b>F</b> |         | 162-171   |       |  |  |
| XVI.                               | The Infinitive Mood        |          |         | 172-181   | 114   |  |  |
| XVII.                              | Tenses and Moods           |          |         | •••       | 121   |  |  |
|                                    | Introductory               |          | •••     | 182—184   |       |  |  |
|                                    | Present Tense              | •••      |         | 185-190   | í     |  |  |
|                                    | Imperative Mood            |          | •••     | 191-194   | •     |  |  |
|                                    | The Benedictive Mood       |          | •••     | 195       |       |  |  |
| XVIII                              | . The Potential Mood       |          |         | 196 - 206 | 128   |  |  |
|                                    |                            |          |         |           |       |  |  |

## xiii

| LESSON.                              |                                     |               | Sections. | PAGE.  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------|--|--|
| XIX.                                 | Imperfect, Perfect and Aor          | rist          | •••       | 135    |  |  |
|                                      | Imperfect                           | •••           | 207208    |        |  |  |
|                                      | Perfect                             | •••           | 209       |        |  |  |
|                                      | Aorist                              | • • •         | 210-211   |        |  |  |
| $\mathbf{X}\mathbf{X}$               | The two Futures and the Conditional |               |           |        |  |  |
|                                      | The two Futures                     | •••           | 212-215   |        |  |  |
|                                      | The Conditional                     | •••           | 216       |        |  |  |
| Additional remarks on the use of the |                                     |               |           |        |  |  |
|                                      | Tenses and Moods                    | •••           | 217—241   |        |  |  |
| Particles.                           |                                     |               |           |        |  |  |
| XXI.                                 | अंग, अथ, अधिकृत्य, अपि, अ           | ये, अये, अहह, |           |        |  |  |
|                                      | and <b>अहो</b>                      |               | 242-251   | 150    |  |  |
| XXII.                                | आः आः, आः, इतिः इषः उतः प           |               | 0.50 0.60 | 4 - 17 |  |  |
|                                      |                                     | •••           | 232-262   | 157    |  |  |
| XXIII.                               | क्वित् क क, कामं कि (               |               | 2.0 084   |        |  |  |
|                                      | किंपुनः), किल, केवलं, and सा        | •             |           | 165    |  |  |
| XXIV.                                | च (च—च ), जातु, तत्, ततः            | , तथा, ताबत्, |           |        |  |  |
|                                      | and g                               | •••           |           | 172    |  |  |
| XXV.                                 | विष्ट्या, न, नाम, नु, ननु, and      | नूनं …        | 280—287   | 179    |  |  |
| XXV1.                                | पुनः, प्रायः (प्रायेण), बत, ब       | लवत्, सहः,    |           |        |  |  |
|                                      | यत्, and यत्सत्यं                   | •••           | 288—295   | 185    |  |  |
| .IIVXX.                              | यथा-तथा, and यावत्-ता               | बत् …         | 296-300   | 190    |  |  |
| XXVIII.                              | वरं-न, बा, स्थाने, हंत, हा, का      | nd <b>हि</b>  | 301307    | 198    |  |  |
| XXIX.                                | Parasmaipada and A'tman             | epada         | •••       | 205    |  |  |
|                                      | Introductory                        | • • • •       | 308-309   |        |  |  |
|                                      | Roots of the First Conjuga          |               | 310-325   |        |  |  |
| $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X}$     | Roots of the remaining Co           | njugations.   |           |        |  |  |
|                                      | and Causals                         | •••           | 326-345   | 215    |  |  |

#### xiv

## PART IV.

## Analysis and Synthesis of Sentences.

( WITH EXERCISES. )

## Section I.

|                                      |              |         | Sections.       | PAGE.       |
|--------------------------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| ANALYSIS OF SENTENCES                | •••          |         | •••             | <b>22</b> 5 |
| Introductory                         | •••          | • • •   | 346-349         |             |
| The Simple Sentence                  | •••          |         | 350-376         |             |
| The Complex Sentence                 | •••          |         | 377—391         |             |
| The Compound Sentence                | •••          | • • •   | 392 - 398       |             |
| 2                                    | Section II.  |         |                 |             |
| ON THE ORDER OF WORDS IN S           | ENTENCES     |         | 399-414         | <b>2</b> 51 |
| S                                    | Section III. |         |                 |             |
| ON THE SYNTHESIS OF SENTEN           | CES          |         | •••             | 257         |
| Introductory                         | •••          |         | 415             |             |
| Simple Sentences                     | •••          |         | 416-420         |             |
| Complex Sentences                    | •••          |         | 421 - 423       |             |
| Compound Sentences, and Paraphrasing |              |         | <b>424—4</b> 26 |             |
| 8                                    | ection IV.   |         |                 |             |
| LETTER-WRITING                       | •••          | •••     | •••             | 268         |
| Introductory                         | •••          |         | 427-430         |             |
| Domestic letters                     | •••          |         | 431-433         |             |
| Miscellaneous letters                | •••          | • • • • | 434438          |             |
| Notes                                | •••          |         | •               | 277         |
| Ohoice Expressions and Idioms        |              |         |                 | 316         |
| Sentences for Correction             |              | • • •   | •••             | 353         |
| Sanskrit-English Glossary            |              |         | •••             | 358         |
| English-Sanskrit Glossary            |              |         | • • •           | 388         |
| Index                                | •••          |         | •••             | 401         |

### LIST OF CONVENTIONAL ABBREVIA-TIONS USED IN THE BOOK.

N. B.—Where a Roman figure is followed by an Arabic figure, the former signifies the canto or chapter (in the case of Mb. and Râm., the Parva or Kâṇḍa), and the latter the number of the verse; a single Arabic figure in the case of dramas signifies the number of the act.

A. R. stands for Anazghyarághava.

Bg. " Bhagavadgîtâ (Bombay Edition).

Bh. ", Bhartrihari, II. denoting Nîtisataka, and III. Vairāgyas'ataka (Bombay Edition).

Bk. "Bhattikâvya.

B. R. " Bálarámáyana.

C. , Chânakyas'ataka.

Dk. ,, Das'akumâracharita, I. denoting the first part, and II. the second, and the Arabic figure the number of the story (Bom. Edition).

G. M. ,, Ganaratnamahodadhi.

H. ,, Hitopades'a, the Arabic figures denoting the four parts in their order ( Bombay Edition ).

H. C. " Harshacharita.

K. "Bâṇa's Kâdambarî (Bombay Edition), the Arabic figure signifying the number of the page.

Kâv. "Kâvyaprakâs'a.

Ki. "Kirâtârjunîya.

Ku. " Kumarasambhava (Calcutta Edition).

M. " Màlavikâgnimitra (Bombay Edition).

Mâl. ,, Mâlatîmâdhava (Bombay Edition).

Manu, " Manusmriti.

Mh. stands for Mahabharata.

Mbh. " " " " habhashya.

Me. " Meghadêta.

.Mk. , Mrichchhakatika.

Mu. " Mudrárákshasa.

Mv. " Mahávîracharita.

Na. " Naishadha.

Nâg. "Nâgânanda.

P. , Pafichatantra, the Roman figure denoting the number of the Tantra, and the Arabic figure the number of the story (Bombay Edition).

P. R. " Prasannarághava.

R. ,, Raghuvams'a (Bombay Edition).

Rám. "Rámáyana.

Ratn. " Ratnávalî ( Calcutta Edition ).

Ś. "S'akuntala (Bombay Edition).

S'. B. " S'ámkarabháshya.

S'i. "S'is'upálavadha.

S. K. " Siddhautakaumudî.

S'. M. " S'amkaracharya's Mohamudgara.

Su. "Subháshitaratnákara.

U. " Uttararámacharita (Calcutta Edition).

V. " Vikramorvasîya (Bombay Edition).

Var. " Várttíka of Kátyáyana.

Vâs. " Vàsavadattâ.

V. B. " Viddhas'àlabhañjiká.

Ve. " Venlsamhara (Calcutta Edition).

Y. , Yâjñavalkyasmriti, where II. denotes the Vyavahâra chapter.

#### THE

## STUDENT'S GUIDE

TO

## SANSKRIT COMPOSITION.

## PART I.

#### INTRODUCTORY.

'SYNTAX' in English deals with the mode of arranging words in sentences and lays down rules for the proper and correct arrangement of words. In Sanskrit and other languages that are rich in inflexions, Syntax has not this definite scope. The grammatical inflexion itself shows the relation of one word to another, and no harm or inaccuracy occurs, if the student does not observe the usual order of words in a sentence. Take, for example, the English sentence, "Râma saw Govinda." If the order of the words 'Rama' and 'Govinda' be changed, there will be a very great difference in the meaning; it will. in fact, be a different sentence altogether. Take, however, the Sanekrit sentence for the same: रामो गोविन्दमपद्यत. Here, even if the order of the words be changed, no difference occurs in the meaning: the sentences रामो गोविन्दमपश्यत्, गोविन्दं रामोऽपश्यत्, अपश्यद्वामो गोविन्दं &c., all mean the same thing. The order or arrangement of words in Sanskrit sentences is not, therefore, a point of great importance except in some cases; but this does not mean that perfect arbitrariness is allowed, and there are certain cases in which it is necessary to arrange words in a particular manner. In Sanskrit Grammars, rules on Concord and Order are rarely given. The "Kâraka-Prakarana" in

the Siddhânta-Kaumudî is popularly, though not correctly, taken to represent Syntax in Sanskrit, but it represents only one of the parts of Syntax properly so called, i. e. Government. The use and meaning of particles and grammatical forms has also to be taken into account in the joining together of words into sentences. This portion of Grammar is usually considered in English Grammars under Etymology; and in Sanskrit Grammars, in explaining the formation of words in Accidence, the use of the words themselves is given; as in the Sútra 'E: श्वासावाधभभागमानाधिका' (Pânini III. 2. 124), which states how to form present participles as well as when to use them. In treating of 'Syntax' in Sanskrit, one has thus to look mainly to Concord and Government and the Use and Meaning of Grammatical Forms and Words, and the Lessons in this work are accordingly arranged.

As already remarked, the order of words is not so important a point in Sansrit as in English; but there are a few cases in which it has to be carefully attended to. Some hints on this subject will be found in Part IV.

§ 2. There are in Sanskrit, as in English and other languages, three persons and three genders. The use of persons is not practically different from what it is in English. As regards genders of nouns in Sanskrit, no definite rules can be laid down to distinguish one from another. The assignment of genders is purely arbitrary, except in those cases where the male and female sexes are indicated, and where the distinction is natural; as, चटक 'a male sparrow,' चटका 'a female sparrow;' इस:, इसी: अज:, अजा &c. The arbitrariness of genders may well be seen from the fact that there are, in Sanskrit, three words of three different genders for one and the same thing; 'wife' is represented by दार (masc.), आर्थी (fem.), and कलझ (seut.); 'body' by काथ:, ततु:, and कार्या; &c. Genders must, for the most part, be studied from the dictionary.

There are three numbers, instead of two, as in English or Latin, some peculiarities in the use of which are noted below.

§ 3. The three numbers in Sanskrit are the singular, dual, and plural. The singular number denotes 'one' or a single individual, but often represents, as in English, the whole class; as नर: 'a man;' सिंह: सर्वभापदेख बलिहः 'the lion is the strongest of all beasts.'

Note.—To represent a class the singular or plural may be used: 'Brahmaṇas must be respected' may be expressed by आह्मण: पुज्य:, or आह्मणा: पुज्य:.

- § 4. The dual denotes 'two'; अश्विनौ 'the two As'vins; 'दंपती 'a pair' (husband and wife). But words meaning a 'couple' or 'pair,' such as इय, द्वितय, युगल, युग, दंद &c. are always singular, except when several pairs are indicated; as बाहुद्वयं 'a pair of arms;' । सङ्कारचरणयुगलं 'a pair of delicate feet.'
- (a) The dual form sometimes denotes a 'male' and a 'female' belonging to the same class, the form being an instance of the एकशेषहन्द compound; as जगतः पितरी बन्दे पार्वतीपरमेश्वरी (R. I. 1) 'I salute the parents of the universe, Parvatî and Parmesyara (Śiya).'
- § 5. Some words having a dual sense, that occur in the plural form in English, ought, in Sanskrit, to be translated by the dual alone; as, 'he washed his hands and feet' इस्ती पादी चाक्षालयत; 'she shut her eyes' सा लोचने न्यमीलयत.
- § 6. The plural denotes 'more than two,' and may, like the singular, represent the whole class; हाइंता: 'birds,' or a 'class of birds'. But there are some words in Sanskrit which, though used in the plural, are singular in sense; as, दारा: 'wife'; similarly अप, वर्षा, सिकता, अक्षता, अस, प्राण &c.
- (a) Sometimes the plural is used to show respect, or to speak of a person with reverence; as, হুরি প্রহাক্যানার্যাঃ 'so says the revered Samkara.'
- (b) In the first person the plural sometimes stands for the singular, if the speaker is a high personage; as, वयमपि भवत्यौ ससीगतं किमपि पुच्छामः (S. 1) 'we, too, (i. e. I) ask your ladyships something regarding your friend'; वयमपि स्वकर्मण्यामियुज्यामहे (Mu.3) 'we, too, shall

apply ourselves to our work'. But this condition is not absolutely necessary; e. g. किंत्वरण्यसदो वयमनभ्यस्तरथचर्याः (U. 5).

- § 7. Names of countries are always in Sanskrit used in the plural, because they are taken from the people themselves; as, अहं गतः कदाचित कलिंगान् (D. K. II. 7) 'I once went to Kalinga' (the country of the Kalingas).
- N. B.—When the words देश, विषय &c. are used with the names of countries, the singular must be used; as, मगधदेशे पाटलियुत्रं नाम नगरं 'there is a town called Pátaliputra in the country of the Magadhas'.
- § 8. The plural of proper nouns not infrequently denotes the family or race, as in English; as, रघुणामन्त्रयं त्रक्षे (R. I. ?) 'I shall describe the family (genealogy) of the race of Raghu;' जनकानां रघुणां च संबन्धः कस्य न प्रियः (U. 1) 'to whom is a connexion between the families of Raghu and Janaka not dear?'

#### LESSON I.

§ 9. "When two connected words are of the same gender, number, person, or tense, they are said to agree with one another or to be in Concord. Speaking of a man, we have to say he, of a woman she, of plurality of persons they; these are agreements or concords."—Bain.

The Concords that deserve notice in Sanskrit are three: (1) Concord of Subject and Verb, (2) Concord of Substantive and Adjective, and (3) Concord of Relative and its Antecedent.

#### Concord of Subject and Verb.

§ 10. That about which something is said or asserted is called the subject of a sentence, and is put in the nominative case. A verb, as in English, agrees with its subject in number and in person; as, आसीदाजा शृद्धको नाम (K. 5) 'there was a king named Śâdraka;' साध्यामी वर्ष (Ś. 1) 'we go' (take our way).

- § 11. The predicate, or that which is said about the subject, may be a finite verb, as in the above instances, or a substantive or an adjective with अस 'to be,' expressed or understood. In such cases the substantive should be used in its natural gender, being made to agree with the subject only in case; as, सा कुलपतेरुङ्किताभिव (S'. ?) 'she is, as it were, the life of the Kulapati'; ककुदं वेदनिदां (Mk. 1) 'who is the hump (chief) of those who are conversant with the Vedas.'
  - Obs.—The concord of the adjective is given in Lesson II.
- (a) The verb, when used in such cases, always agrees with the subject; as तस्मात्सखा त्यमसि (U. 5) 'thou art, therefore, a friend'.
- (b) When words like पात्र, आस्पद, स्थान, पद, प्रमाण, and भाजन, are used as predicates, they are always in the singular number and neuter gender, though the subject be of any number or gender, and the verb agrees with the subject, and not with the predicative noun, whatever be its position; as, गुणाः पुजास्थानं गुणिषु (U. 4.) in the meritorious, merits are the object of worship; आयमिश्राः प्रमाणं (M.1) 'your honour is an authority' (your opinion is accepted); संपदः पदमापदां (H.1) 'wealth is the abode of miseries'; त्वमसि महसां भाजनं (Mâl. 1) 'thou art the receptacle of light'; विविधमहमभूवं पात्रमालोक्तानां (Mâl. 1) 'in various ways did I become the object of (her) looks.'

Here it would be wrong to say 'राणाः पूजास्थानम्स्ति', 'अहं पात्रमस्त्', though the words स्थानं and पात्रं be placed anywhere in the sentence.

- § 12. The noun or adjective used to complete the sense of the so-called verbs of incomplete predication, such as, 'be,' 'become,' 'grow,' 'seem,' 'appear,' is put in the nominative case; as, यदि सर्ग एष ते (R. III. 51) 'if this be thy resolution;' प्रश्चिम्प्रस्वनत्रयस्य (Si. I. 49) 'wishing to become the lord of the three worlds;' so मदनाहिष्ट-यमालक्ष्यते (S. 3).
- (a) The same rule holds good in the passive construction of the transitive verbs of incomplete predication, such as, 'call,' 'name,'

- 'make,' 'consider', 'think', 'choose', 'appoint' &c.; as कुक्करो त्याघः कृतः (H. 4) 'the dog was made a tiger;' नायं मूर्खी मन्तत्यः 'he should not be considered a fool' &c.
- § 13. When the subject consists of two or more nouns connected by 'and', the verb agrees with their combined number; as, तयोजेग्रहतुः पादात्राजा राज्ञी च मागधी (R. I. 57) 'the king and the queen Mâgadhî seized their feet.'
- (a) When the nouns are not taken together, but each is considered separately, or when they together form but one idea, the verb may be singular; as, न मां त्रातुं तातः प्रभवति न चांबा न भवती (Mâl. 2) 'my father cannot save me, neither can my mother, nor yourself;' पद्दत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यते (H. 1) 'skill and truth-speaking is known in conversation.'
  - (b) Sometimes the verb agrees with the nearest subject, and is left to be understood with the rest; as, अहश्व रात्रिश्व उभे च संध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम् (P. I. 4) 'day and night, both the twilights, and Dharma also knows the action of man.'

So in Latin: (a) 'Tempus necessitasque postulat,' 'time and necessity demand;' (b) 'Filia et unus e filiis captus est,' 'a daughter and one of the sons was taken prisoner.'

- § 14. Singular subjects connected by 'or' will take a singular verb; as, रामी गोविन्दः रूष्णो वा गच्छतु 'let Râma, Govinda or Krishṇa go;' so शिशुत्वं स्त्रणं वा भवतु ननु वन्याऽसि जगतः ( U. 4 ).
- (a) When the subjects are of different numbers, the verb will agree with the nearest subject; as ते बाऽयं वा पारितोषिकं गृह्णातु 'let them or this (person) take the reward.'
- § 15. When two or more nominatives of different persons are connected by 'and', the verb agrees with their combined number; and in person, agrees with the first person in preference to the second or third, and with the second in preference to the third; as, खं चाहं च पचाव: (Mbh.) 'thou and I cook'; similarly, ते किकरा अहं च भो आमं प्रतिष्ठमहि 'those servants and myself shall start for the village

to-morrow; ' त्वं चैव सोमद्तिश्व कर्णश्चेव...तिष्ठत (Mb. VII. 87. 12) 'thou, Saumadatti, and Karņa remain.'

So in Latin: 'Si tu et Tullia lux nostra valetis, ego et suavissimus Cicero valemus,' 'if thou and my darling Tullia are well, so am I and my sweetest Cicero.'

- § 16. When two or more nominatives of different persons are connected by 'or,' the verb agrees with the one nearest to it in number and person; as, 'he or you have done the work' स वा य्यं वैतत्कर्माकुरुत; 'either they or we can do this difficult work' ते वा वयं वेदं दुष्करं कार्य संपाद्यितुं शक्तुमः.
- § 17. When two or more subjects are in apposition to some pronoun or noun, the predicate agrees with the latter; as माता मित्रं पिता चेति स्वभावाचित्रं हितम (H. 1) 'the mother, the friend, and father, (these) three are naturally friendly.'

उर्वशी सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य । प्रत्यादेशो रूपगर्वितायाः श्रियः । अलंकारः स्वर्गस्य । ( V. 1 )

सर्वजीदरिकस्याभ्यवहार्यमेव विषय: । ( V. 3)

हा कथं महाराजदशरथस्य धर्मदाराः प्रियसस्ती मे कौशत्या । क एत-त्रक्षेति सैवेयमिति । ( U. 4 )

सार्थवाहस्यार्थपतेविंमर्दको बहिश्वराः प्राणाः । ( Dk. II. 2 ) ममापि दुर्योधनस्य शंकास्थानं पांडवाः । ( Ve. 2 ) त्वं चाहं च वृत्रहनुभौ संप्रयुज्यावहें । ( Mb. ) प्रवृद्धं यद्वैर मम खलु शिशोरेव कुरुभि- ने तत्रार्थो हेतुने भवति किराटी न च युवाम् । ( Ve. 1 ) त्व जीवितं त्वमसि मे हृद्यं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे । ( U. 3 )

बलवानिष निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम् । निःशंकं दीयते लोकैः पश्य भस्मचये पदम् ॥ ( II. 2 ) तीर्थोदकं च विद्धि नान्यतः शुद्धिमर्हतः । ( U. 1 )! इक्ष्यकुवंश्यः ककृदं नुपाणां ककृतस्थ इत्याहितलक्षणोऽभृत्। ( R. VI. 71)

#### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

अस्ति तावदकदा प्रसंगतः कथित एव मया माधवाभिधानः कुमारो यस्त्विमव मामकीनस्य मनसो दितीयं निबन्धनम् । (Mal. 3)

एकस्मिञ्जीर्णकोटरे जायया निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य कथमपि पित्रहमेबैको विधिवशात्स्नुरभवम् । ( K. 25 )

देव काचिचंडालकन्यका शुक्रमादाय देवं विज्ञापयति । सकलभुवनतलसर्व-रत्नानाम्बद्धिरिवैकमाजनं देवः । विहंगमश्र्वायमाश्र्वयभूतो निख्लिभुवनतलरुत्नामिति रुत्या देवपादमूलमागताऽहमिच्छामि देवदर्शनसुसमसुभवित्तमिति । ( K 8 )

> आयुः कर्म च विनं च विद्या निधनमेव च । पश्चैतान्यपि सुज्यन्तं गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥ (H. 1) रहस्यभेदो याच्ञा च नैष्टुर्यं चलचित्तता । क्रोधो निःसत्यता सूतमतिनमञ्जस्य दृषणम् ॥ (H. 1)

अदेयमांसी त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे । ( R. III. 16 ) निसर्गभिन्नास्पदमेकसंस्थमस्मिन्द्वयं श्रीश्व सरस्वती च । ( R. VI. 29 )

> व्यतिकरितदिगन्ताः श्वेतमानैर्यशोभिः स्रकृतविलसितानां स्थानमूर्जस्वलानाम् । अकलितेमहिर्मानैः केतनं मङ्गलानां कथमपि भुवनेऽस्मिस्तादृशाः संभवन्ति ॥ ( Mal. 2 )

The king of the Vangas lost his life in battle.

When she saw that dreadful sight, her hands and feet began to tremble.

O Govinda, thou art my life, my joy, my object of pride, my all the world.

They became an object of suspicion without any fault of theirs. Good wives are the prime cause of all religious actions.

Bhishma, Drona, Kripa, Karna, thyself, the powerful Bhoja, Śakuni, Drauni, and myself, constitute, O king, your army.

When he fell down from his horse, Râma, Gopâla and we two were present.

Why do you and Krishna not try to finish this work? Is it very difficult?

Obedience, truthfulness, want of pride, and assiduity in doing his work; these are the merits of a servant.

You, Râma, and myself passed the time happily in the forest of Dandaka.

Riches are a source of innumorable miseries in this world.

Parasurama, the son of Hari, is the jewel of his class, and the ornament of his family.

Let that man or these boys take this fruit.

Hari and I, or you and Krishna, can do this work; neither Gopala nor his younger brothers can do it.

You two, the three servants of Pushpamitra, and two other men should go to the royal court.

#### LESSON II.

## Concord of Substantive and Adjective.

S 18. In English an adjective is used with all genders, numbers and cases, in the same unaltered form; as a good man, good tables, as a good horse &c. In Sanskrit, however, all adjectives, whether participial, pronominal, or qualitative, must take the same gender, number, and case as the noun which they qualify; as, nested at 11, as

तृतिः, तत्स्र्यः शोभनानि यहाणि 'good houses'; शोभनेभ्यो गृहेभ्यः 'from good houses'; शोभनाभ्यो वापीभ्यः 'from good wells;' हरिं पृद्यम् मुच्यते &c. The cadjective in Sanskrit must, in fact, be treated like a noun capable of taking cases, genders, and numbers.

- Obs.—Numeral adjectives differ from ordinary adjectives. They have particular rules for their use, for which see Grammar.
- \$ 19. When adjectives are used in Appositional or Bahuvrihi compounds, they are used in their original unmodified form; as, रूषामृगः 'a black deer'; रक्तनेत्रा 'of red eyes' (fem.); रूपवद्धार्या 'a beautif' wife'; गृहीतधनुः 'a bow taken;' अन्यसंक्रान्तहृद्यो नरः 'a man whose heart is fixed on another (lady)' &c.
- (a) There are a few exceptions. The sign of the feminine gender is retained, when the feminine is treated as an appellative, when an ordinal number in the feminine gender is the first member, or when the first member is regarded as a class-name; as, दत्ताभायः, पंचमीभायः, ऋद्राभायः &c.; also सुकेशीभायः, ऋद्राभायः. For further particulars, see Siddhânta-Kaumudî, on Pâṇini VI. 3. 34-41.
- § 20. When participial adjectives, such as past and potential passive, are used as predicates, and when the subject is followed by an appositional noun used predicatively, the participle agrees with the subject (see § 11); as, मालविका उपायनं प्रेषिता (M. 1) 'Mâlavikâ was sent (as) a present.'
- § 21. When there are two or more substantives qualified by the same adjective, the latter is used in their combined number. As regards gender, when the substantives are masculine and feminine, the adjective will be masculine; and when they are masculine or feminine and neuter, the adjective will be neuter; as, प्रापतिनावनयोरहं देवी च (M. 1) 'I and the Queen are (respectively) interested in these two'; तस्मिन्सत्यं धृतिर्ज्ञानं तपः शोचं दमः शमः। ध्रुवाणि प्रभव्याचे लोकपालसमे तृषे॥ (Mb. III. 58. 10) 'truth, courage, knowledge, religious auster' ities, purity, self-control and tranquillity, are firm in that king, pre-eminent among men and resembling the guardians of the worlds.'

- Obs.—This rule is based on the principle involved in Panini 1. 2. 12—त्यदादीनि सर्वेनित्यम, on which a Varttika says त्यदादितः शेष पुंनपुंसकतो लिंगवचनानि; सा च देवदत्तश्च तौ: तच देवदत्तश्च रातानि; तच देवदत्तश्च ते So in Latin: 'Pater mihi et mater mortui sunt,' 'my father and mother are dead.'
- § 22. But an adjective in Sanskrit often agrees with the substantive nearest to it; as, यस्य वीर्येण स्तिनो वयं च भुवनानि च (<sup>U</sup>. 1) 'by whose valour we are rendered happy, as also the three worlds' (भुवनानि स्तीनि); कामश्र्य जुंभितगुणो नवयोवन च (Màl. 1) 'Love has displayed its power, as also the blooming youth.' Here we must follow what is called the लिंगविपरिणाम process; that is, the gender must be understood again to suit the next substantive.

#### Concord of Relative and its Antecedent.

- § 23. The concord of the relative pronoun and its antecedent has no special peculiarities in Sanskrit. The relative pronoun agrees with its antecedent in gender, number and person, the case of the relative being determined by its relation to its own clause. Like other pronouns in Sanskrit, it may stand by itself, or may be used adjectively. The relative pronoun generally precedes the noun to which it relates in the relative clause; or the relative may stand alone, the antecedent noun being used with the demonstrative pronoun; while sometimes the antecedent noun is not expressed at all, अंतर्यो स्थात स्थाएवी निःश्रेयसायास्त (V. 1) 'may that Sthanu, who is inwardly sought, contribute to your supreme happiness; ' बुद्ध्यंस्य बलं तस्य (P. I. 9) 'he who has intellect has strength ' (knowledge is power); धिगरमान सर्वान्य एकाकिना बद्धना सह युध्यामह ' fie upon us all, who are fighting with a single-handed boy.'
- § 24. When the relative has for its predicate a substantive differing in gender from the antecedent, the relative generally agrees 'संth the predicate; as, शैत्यं हि यत् सा प्रकृतिजलस्य (R. V. 54) 'for what is coolness is the natural property of water;' so मातुस्त यौतकं यत् स्यात् कुमानुभाग एव सः ( Manu. IX. 131 ).

- Obs.—It will be seen from these examples that the correlative pronoun agrees in gender with the noun it qualifies. But Paṇini in I. 4. 32 says कर्मणा यमभिषेति स (not तत्) संप्रदानम्.
- § 25. When the relative stands for a whole sentence, such as is represented by 'that' in English, it is always used in the neuter gender singular (यत); as ननु वज्रिण एव वीर्यमेतिहिजयन्ते द्विपतो यदस्य पश्चाः।(V. 1) 'is it not, indeed, Indra's valour that his allies subdue their enemies?'; मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः।(Mâl. 1) 'But that she, the moon-light of my eyes, came within the range of my sight, is the only great festival (joyous occasion) in my whole existence.'

In such cases in the principal sentences, the gender of the demonstrative is the same as that of the antecedent noun (महास्मवः) and not neuter because युत is neuter.

तयैव देवतया तयोः कुशलबाविति नामनी प्रभावश्चाख्यातः ।( U. 2 ) यदेते चंद्रसरोरक्षकारत्वया निःसारितास्तदनुचितं कृतम् । ( H. 3 ) यस्मिन्नेवाधिकं चश्चरारोपयित पार्थिवः । अकुलीनः कुलीनो वा स श्रियो भाजनं नरः ॥ ( P. I. 8 ) कृताः शरव्यं हरिणा तवासुराः शरामनं तेषु विकृष्यतामिद्म् । ( S'. 6 ) स सुहृद् व्यसने यः स्यात् स पुत्रो यस्तु भक्तिमान् । स मृत्यो यो विधेयज्ञः सा भार्या यत्र निर्वृतिः ॥ ( P. I. 15 ) पांडवाश्च महात्मानो द्रौपदी च यशास्विनी । कृतोपवासाः कौरव्य प्रययुः प्राङ्मुखास्ततः ॥ ( Mb. XVII. 1. 20 )

धर्म: कामश्च दर्पश्च हर्षः कोधः सुख वयः । अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते न संशयः ॥ ( Råm. VI. 62. 37 ) उमानृषाङ्को शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरंदरो । तथा नृप: सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तस्सदृशेन तत्समो ॥ ( R. III. 23 )

#### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

धन्या सा याऽऽर्यपुत्रेण बहु मन्यते या चार्यपुत्रं विनोदयन्त्याशानिबन्धनं जाता जीवलोकस्य । ( U. 3 )

सोऽयं पत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणं भाजनं तस्य जातः । ( U. 3 ) न प्रमाणीस्रतः पाणिर्वाल्ये बालेन पीडितः। नाहं न जनको नाग्निर्नानुवृत्तिर्न संततिः॥ ( U. 7 ) यं ब्राह्मणमियं देवी वाग्वइयेवानुवर्तते। उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयुज्यते ॥ (U, 1) चतुर्दश सहस्राणि रक्षमां भीमकर्मणाम्। त्रयश्च दुपणखरत्रिमुर्धानी रणे हताः ॥ ( $\mathbb{U}, 2$ ) रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परावस्थशायी। यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः ॥ ( H. 1 ) मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोगानन्दनं चेतसः पात्रं यत्सुखदुःखयाः सह भवन्मित्रेण तद्दर्शभम्। ये चान्ये सहदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलापाक्ला-स्ते सर्वत्र मिलान्त तत्त्वनिकपद्मावा त तेषां विषत् ॥ ( H. 1 ) यस्यार्थाम्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तम्य बान्धवाः। यस्यार्थाः स प्रमाँहोके यस्यार्थाः स हि पण्डितः ॥ ( H. 1 ) हिंसाग्रन्यमयत्नलभ्यम्भगनं धात्रा मुक्तकल्पितं व्यालानां पशवस्तृणाङ्करभुजः सृष्टाः स्थलीशायिनः। संसारार्णवलंघनक्षमधियां वत्तिः कृता सा नृणां यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सर्वे समाप्तिं छणाः ॥ ( Bh. III. 10 ) महिमानं यद्दकीत्र्यं तव संहियते वचः। श्रमेण तदशक्या वा न एणानामियत्तया ॥ ( R, X, 32 )

यस्मिन् सत्यं च मेधा च नीतिश्व भरतर्षमे । अप्रमेयाणि दुर्धर्षे कथं स निहतो युधि ॥ ( Mb. VI. 6. 26 )

There are many good people in this city, but they are despised by some peevish, wicked, and narrow-minded men.

The king of Pataliputra and his queen are both very generous.

I saw yesterday three beautiful lakes, six deep wells, and fiftysix extensive gardens.

He, who speaks a lie in order to hide his fault, commits two faults.

That you should say so is certainly astonishing.

That a man should be always virtuous is the opinion of all philosophers, ancient and modern.

These sweet mangoes are sent (use a participial adjective) as a present by my younger brother.

That wicked people should hate the virtuous is but their inborn disposition.

Those persons, who are ready-witted, can surmount difficulties.

On account of this incident I became ( adj. from जन् ) the object of their envy.

Patience, industry, and honesty are always commendable; but rashness, idleness, and faithlessness are consurable.

#### PART II.

#### GOVERNMENT.

#### LESSON III.

#### The Accusative Case.

- § 26. We now come to Government, the second general principle regulating the grammatical union of words in sentences. 'Government' is the power which a word has to regulate the case of a noun or pronoun. The Lessons in this Part are intended to explain and illustrate this power.
- § 27. 'Káraka' is the name given to the relation subsisting between a noun and a verb in a sentence. Thus any relation subsisting between words not connected with the verb will not be called a Kâraka. There are six Kârakas in Sanskrit: कती, कमें. करण, संपदान, अपादान and अधिकरण. These relations belong to the first seven cases except the Genitive, which is not regarded as a Kâraka case. कती is principally the sense of the Instrumental, and means 'agent.' The nominative in sanskrit, as in other languages, is simply the naming case, that which is concerned in अभिधान 'predication'. According to Pàṇini II. 3.46 (प्रातिपदिकार्थलिंगपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा), the nominative is used to denote the crude form or base of a word, gender, measure, and number only; as, नीचै:, रूडणः, श्रीः, ज्ञानं, तटः-टी-टं, द्रोणो बीहिः, एकः, द्वी, बहुवः &c.

Note.—Several indeclinable words govern nouns in one or another of the Káraka cases, and such cases are then called 'उपपद्विभक्ति.' i. e. cases governed by indeclinables &c., as distinguished from कारक-विभक्ति, cases governed by verbs; as, नमो नृसिंहाय, मामन्तरा, मामादुत्तरं &c. The latter predominate over the former, where both are possible (उपपद्विभक्तेः कारकविभक्तिवेलीयसी).

- § 28. The person or thing, upon whom or which the effect of an action takes place, is called the object of that action. An object is put in the Accusative case, except in the passive voice; as, स हरिमपद्यत् 'he saw Hari;' ओदनं बुमुद्धविषं भ्रेके (S. K.) 'wishing to eat food he eats poison.' Here हरि and विष are objects of the verbs अपद्यत् and भ्रेके. But in हरि: सत्यते the passive form सत्यते expresses the relation of object and verb which exists between हरि and सेच, and therefore हरि is not required to be in the Accusative case; but in हरि सेवत, there being no passive termination, the noun हरि is put in the Accusative case.
- § 29. Verb signifying 'to name,' 'to choose,' 'to make,' 'to appoint,' to call,' 'to know,' 'to consider,' &c. and the like, govern a factitive or indirect object, besides a direct; as, त्वामामनन्ति प्रकृतिं (Ku. II. I3) 'they consider thee to be Prakriti;' कामपि गणिकामवरीधमक्रोत (Dk. II. 6) 'made a certain courtesan his wife;' जानामि त्यां प्रकृतिपुरुषं (Me. 6) 'I know thee (to be) the chief person (minister)'.
- § 30. All verbs that show motion govern the Accusative case; as गतोऽहं कामदेवायतनं (Màl. 1) 'I had gone to the temple of Cupid;' अहमपि महीमटन् (Dk. II. 2) 'I also roaming over the earth;' यम्रनाक्च्छमवतीर्णः (P. I. 1) 'went down to the bank of the Jumna;' so विचचार दावं (R. II. 8). But this idea of motion is expressed in a variety of idiomatic expressions, where the motion is not actual but merely conceived; as, परं विपादमगच्छत् (P. I. 1)'was greatly dejected;' अञ्चल्यामा किंन यातः स्मृति ते (Ve. 3) 'was not Asvatthaman thought of by you?'; पश्चादमाच्यां सम्यो जगाम (Ku. I. 26) 'the fair-faced lady afterwards went by (acquired) the name Umá'; so नरपतिहितकतां देखतां याति लेक (P. I. 2); न तृप्तिमाययो (R. III. 3).
- (a) Generally intransitive roots preceded by prepositions become transitive in sense, and then govern this case; as बृत् 'to be'; अनुबृत 'to act according to,' 'to follow';as,प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवर्तते(ह'i / XV. 41) 'the people, indeed, follow the will of their lord'; अचलतुंग शिवरमार्ग; (K. 120) 'ascended the lofty summit of the mountain';

simi!arly, यन्ता गजस्याभ्यपतद्गजस्थं (R. VII. 37); नोत्पतित वा दिवं (K. 132);  $\tilde{z}$ कृषीणां पुनराद्यानां वाचमधोंऽनुधावति (U. 1).

- § 31. \*The roots ज्ञी 'to lie down,' स्था 'to stand,' and आस 'to sit,' when preceded by अधि, govern the Accusative of the place where these actions are performed; as, चन्द्रापीडो सक्ताशिलापट्टमधिशिक्षे (K. 206) 'Ohandrapida lay down on a slab of pearl-stone'; अर्थासनं गोत्रभिदोऽधितद्यो (R. VI. 73) 'stood on (occupied) half the seat of Indra'; अध्यास्य पर्णशालां (R. I. 95) 'lying in a hut (made) of leaves.'
- (a) † विद्यू with अभिनि governs the same case; as, अभिनिविद्यते सन्मार्गम् (8. K.) 'he resorts to a good path;' so भयं तावत्सेच्यादभिनिविद्यते सेवकजनं (Mu. 5).
- § 32. ‡ The root वस् 'to dwell,' when preceded by the prepositions उप, अनु, अधि or आ, governs the Accusative case of that which forms the place of residence; as, उप-अनु-आधि-आ-वसति वेकुण्डं हरिः (S. K.) 'Hari dwells in Vaikuntha (the heaven).'
- § 33. § The words उभयतः, सर्वतः, धिक्, and the double forms उपर्युपरि, अधोधः, अध्यधि, when they have the sense of 'nearness,' and प्रति 'to,' govern the Accusative case; as, उभयतः रूखां गोपाः (S. K.) 'cowherds are on both sides of Krishṇa;' सर्वतः रूखां (ibid.) 'on all sides of Krishṇa;' उपर्युपरि लोकं हरिः (ibid.) 'Hari is just over the world; अधोऽधो लोकं (ibid.) 'just below the world;' धिग्जाल्मान् (U. 5) 'fie upon the rogues'; न मे संशीतिरस्या दिव्यतां प्रति (K. 132) 'I have no doubt as to her being heavenly'; so बुसुक्षितं न प्रति भाति किंचित् (Mbh.). When nearness is not indicated, the Genitive may be used; as, उपर्युपरि सर्वेषामादित्य इव तेजसा (Mb.) 'higher and higher than all by means of his lustre, like the sun.'

<sup>\*</sup> अधिशीङस्थासां कर्म । ( I. 4. 46 ).

<sup>†</sup> अभिनिविज्ञश्व। (I. 4. 47).

<sup>‡</sup> उपान्वध्याङ्बसः । ( I. 4. 48 ).

<sup>\$</sup> उभसर्वतसोः कार्या धिग्रपर्यादिषु त्रिषु । द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥ ( Var. ).

- (a) चिक् may sometimes be used with the nominative or vocative; as, चिक् मृह 'fie upon thee, fool'; धिगियं दरिव्रता (P. II.) 'cursed be this poverty.'
- § 34. \*The words अभितः, परितः (both meaning 'round'), समया, निक्षा (both meaning 'near'), and हा 'uoe be to', govern the Accusative case; as परिजनो राजानमाभितः स्थितः (M. 1) 'the attendants stood round the king'; रक्षांसि वेदीं परितो निरास्यत् (Bk. I. 12) 'destroyed the demons (seated) round the altar;' ग्रामं समया or निक्षा (S. K.) 'near the village;' so निक्षा सौधभित्तिं (Dk.); (पयाधिं) विलंदय लंकां निक्षा हनिष्यति (Si. I. 68); हा स्टब्याभक्तं (S. K.) 'woe be to a non-worshipper of Kṛishṇa.' हा is sometimes used with the Vocative; as, हा मगवत्यरूच्यति (U. 1) 'alas! O revered Arundhatî.'
- § 35. † The word अंतरेण meaning 'without,' 'excepting,' and 'with reference to, regarding,' governs the same case; as, कोऽन्यस्वामंतरेण शक्तः प्रतिकर्ते (Ve. 3) 'who else but thee is able to retaliate ?' भवन्तमंतरेण कीदृशोऽस्या दृष्टिरागः (Ś. 2) 'how is her eye-love regarding you?'
- (a) So also अंतरा, meaning 'between'; अंतरा त्वां च मां च कमण्डलुः (Mbb.); पंचालास्तय पश्चिमेन त इमे वामा गिरां भाजनास्त्वद्दृष्टेरितथीभवन्तु यसुनां त्रिस्रोतसं चांतरा (  $B.\ R.\ 70$  ).
- § 36. Words denoting duration of time and space are put in the Accusative case; as, न वर्ष वर्षाणि द्वादश दशशताक्षः (Dk. II. 6) 'the thousand-eyed (Indra) did not rain for 12 years'; क्रोशं कुटिला नदी (S. K.) 'the river runs winding for 2 miles'; सभा वैश्वणी राजन शतयोजनमायता (Mb. II. 10. 1) '() king, the hall of Visravana is 100 yojanas in length.'
- § 37. The preposition अनु is sometimes found to be used by itself with nouns in the Accusative case, in the sense of 'after, in consequence of, or being indicated by,' 'resembling, or imitating;' as जनमन

<sup>\*</sup> अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रातियोगेऽपि । (V a.)

<sup>1</sup> अन्तरान्तरेणयुक्ते। (11. 3. 4)

प्रावर्षत् (S. K.) 'it rained after the muttering of prayers;' सर्वे मामनु ते (V. 4) 'everything of thee is after mine (resembles mine).'

Obs. Pâṇini mentions आभ in the sense of 'before,' 'hard by,' 'in', उप 'near', 'inferior to', आते 'superior to', and अनु 'by the side of,' 'along,' 'inferior,' under the category of prepositions, which can be used by themselves and which govern the Accusative case ( See Páṇ. I. 4. 84-5-6-7, 90-1-5); as, हरिमाभेवर्तते, भक्तो हरिमाभे, उप हरिं सुराः, अति देवान रूष्णः, नदीमन्यवसिता सेना, अनु हरिं सुराः, &c. (S. K.). Prepositions, used by themselves and governing a noun in some case, are called Karmapravachaniya ( क्रमेप्रवचनीय ).

धारिणीभृतधारिण्योर्भव भर्ता शरच्छतम् । (M. 1)

बिन्दूःक्षेपान् पिपासुः परिपति शिली भ्रान्तिमद्दारियन्त्रम् । (M. 2) भन्दौत्सक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति । (S. 1)

एषा में मनोरथप्रियतमा सकुसमास्तरणं शिलापट्टमधिश्चयाना सखीभ्यामन्वास्यते । ( S. 3 )

सागरं वर्जियत्वा कुत्र वा महानस्वतरित। क इदानीं सहकार-मन्तरेण।तिमुक्तलतां प्रकृतितां सहते। (ई. 3)

स राजिषिरिमानि दिवसानि प्रजागरक्कशो लक्ष्यते । ( ई. 3 )

धिङ् मामुपस्थितश्रेयोऽवमानिनम् । ( ई. 6)

धिगिमां देहभुतामसारताम् । ( R. VIII. 51 )

इष्टान्देशान्विचर जलद प्रावृषा संभूतश्री: । ( Me. 118 )

कृतकार्यमिदं दुर्ग वनं व्यालनिषोवितम्।

यद्ध्यास्ते महाराजो रामः शस्त्रभूतां वरः॥ (Ram. II. 98. 13)

धिक् प्रहसनम् । अयमृष्यशृंगाश्रमादक्न्धतीपुरस्कृतान् महाराज-दशरथस्य द्रारानधिष्ठाय भगवान् वसिष्टः प्राप्तः । ताःकिमेवं प्रह्मपामि । ( U. 4 तत्र च निखिलधरणितलपर्यटनखिन्नस्य निजबलस्य विश्रामहेतोः कतिपयान् दिवसानतिष्ठत् । ( K. 119 )

अस्यां वेठायां किं नु खलु मामन्तरेण चिन्तयाति वैशंपायन इति चिन्तयन्नेव स निद्रां ययौ। ( K. 178 )

अमी वेदिं परितः क्रुप्ताधिष्णयाः समिन्द्रतः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः ।

अपघनतो दुरितं हत्यगन्धेर्चैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु ॥ ( ई. 4 )

शकस्यं दिव्या सभा--

विस्तीर्णा योजनशतं शतमध्यर्धमायता ।

वैहायसी कामगमा पञ्चयोजनमुन्छिता ॥ ( Mb. II. 7. 3 )

रम्यां रघुप्रातिनिधिः स नवोपकार्या

बाल्यात्यरामिव दशां मदनोऽध्युवास । ( R. V. 63 )

तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येष पुरीमिमाम् ।

आवसत्परमप्रख्यः सुमातिनीम दुर्जयः॥ ( Ram. I. 47. 17 )

कमेण सुप्तामनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदातिष्ठत् । ( R. II. 24 )

#### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERGISE.

सक्रत्र्यणयोऽयं जनः। तदस्या देवीं वसुमतीमन्तरेण महदुपालम्भनं गतोऽस्मि  $(\hat{S},5)$ ।

कथय कथामियन्तं कालमवस्थिता मया विना भवती । ( V. 4)

भाव प्रेषिता हि स्वयहान्महाराजेन लंकासमरसहदो महात्मानः प्रवंगराक्षसा नानादिगंतागता ब्रह्मपयो राजर्षयश्च येषामाराधनाययतो दिवसानुत्सव आसीत्। (U.1)

विवक्षता दोषमिप च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु भाषितम् । (Ku. V. 81)

धिग्विधातारमसदृशसयोगकारिणम्। (K. 12)

आर्य आर्य प्रणिपत्य देवश्चन्द्रग्रप्तो विज्ञापयति क्रियान्तरान्तरायमन्तरेणार्ये द्रष्टुमिच्छामीति । (Mu, 3)

मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चितः । पङ्चिदः फलस्येव निक्षेणाविलं पयः ॥ ( M. 2 )

भर्तुर्मित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहम् । ( Me. 102 )

अथाधिशिइये प्रयतः प्रदोषे रथं रघः कल्पितशस्त्रगर्भम् । ( R. V. 28 )

मनुष्यवाह्यं चतुरस्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि।

विवेश मञ्जान्तरराजमार्गे पतिंवरा क्रुप्तविवाहवेषा ॥ ( R. VI. 10 )

अभिन्यविक्षथास्त्वं मे यथैवाब्याहर्ता मनः।

तवाप्यध्यावसन्तं मां मा रौत्सीईदयं तथा ॥ ( Bk. VIII. 80 )

अर्थानामर्जने दुःखमर्जितानां च रक्षणे।

आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ ( P. I. 4 )

हा हा धिक्र परग्रहवासदृषणं यद्वैदेखाः प्रशमितमद्भतैरुपायैः।

एतत्तत्खनरपि दैवदुर्विपाकादालके विषमिव सर्वतः प्रसप्तम् ॥ ( U. 1 )

यत्र दुमा अपि सृगा अपि बन्धवो मे यानि प्रियासहचरश्चिरमध्यवात्सम् ।

एतानि तानि बहानिर्झरकंदराणि

गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि । ( U. 3)

को बीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा

यं देशं अयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापार्जितम् ।

यद् दंष्ट्रानखलां उलप्रहरणः सिंहो वन गाहते

तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्ररुधिरैस्तृष्णां छिनत्त्यात्मनः ॥ ( H. 1 )

धिक् सानुजं कुरुपतिं धिगजातशत्रुं

धिग्भूपतीन्विफलशस्त्रभृतो धिगस्मान्।

केशग्रहः खलु तदा द्रुपदात्मजाया

द्रोणस्य चाद्य लिखितैरिव वीक्षितो यैः ॥ ( Ve. 3 )

जलानि सा तीरनिखातय्पा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम् । ( R. XIII. 61 )

प्रमदामनु संस्थितः शुचा नृपतिः सन्निति वाच्यदर्शनात्।

न चकार शरीरमग्निसात्सह देव्या न त जीविताशया ॥ ( R. VIII. 72 )

A wife should always follow the will of her husband. Here is another person coming to wait upon us with another business. Then she was made acquainted with (use अंतरण) your immodesty by the girl when greatly importuned.

There is a beautiful garden round the city of Pushpapura.

O (ET) my misfortune! My only son also is reported to be dead!

He studied Nyâya for three years and seventy-five days, and has now become proficient in it.

For two miles from Avanti are to be seen beautiful gardens on all sides.

Has she not yet recovered her senses? I believe it is impossible without the application of a better remedy.

What will the people of Manipura think of (3idio) my past adventures in that city?

It appears to (प्रति) us proper that we should now return to the subject of our discussion.

Fie upon those who wish to afflict others without any advantage to themselves!

Woe be to those who follow immoral paths!

Râma dwelt on (ব্ৰম্ with আত্ম) the mountain Chitrakâța for several days.

The servant informed the Queen that His Majesty was sitting (आस् with अधि) on the pleasure-mountain, and that he had called her there without delay.

When she was herself again, she burnt the body of her dead brother, and then slept ( ) with आधि ) on a mat for the whole night.

That cow now resides ( ह्या with अधि ) in the lower regions, the doors of which are closed by large serpents.

The vernal season does not appear splendid without the presence ango-sprouts.

ot remember what you said to me after (अनु) the departure sage.

What do you say—"There is no Kshatriya but our Emperc:?" Fie upon you, rogues! Here I take away your banner; save it if you can!

#### LESSON IV.

## Verbs governing two Accusatives.

§ 38. There are some verbs in Sanskrit which take what is called an akathita (अक्थित) object, in addition to their usual direct one. As its name indicates, it is that object which is not otherwise kathita (कथित) or mentioned by way of any of the other case relations, such as अपादान, अधिकरण &c., and is, therefore, optional. If the noun capable of taking this akathita object be not intended for any other case, it is put in the Accusative case with such verbs, as, घतुं दोग्धि पयः 'he milks the cow (her milk)'; अजमवरुणदि गां 'he confines the cow to the fold.' Here घतुं and क्षां are akathita or optional objects. If the speaker do not intend to have this object, the words will be put in their natural cases; as, घन्याः (ablative) पयो दोग्धि, क्षेत्र (locative) अवरुणदि गां.

§ 39. The roots that are capable of governing two accusatives are mentioned in the following  $Ka'rik\hat{a}:$ —

दुह्याच्पच्दण्ड्रिधप्रच्छिचिब्र्शासु।जिमन्थ्मुषाम् । कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्नीहृकुवहाम् ॥

In the case of the roots दुइ 'to milk,' याच 'to beg,' एच 'to cook,' वण्ड 'to punish,' रुघ 'to obstruct,' or 'to confine,' प्रव्ह 'to ask,' चि 'to collect,' ज्ञ 'to tell,' ज्ञास 'to instruct,' जि 'to win' (as a prize of wager), मन्य 'to churn,' सुष 'to steal,' and also in the case of नी, ह, रुष, and बह, all meaning 'to take' or 'carry,' and others having the same signification, the noun which, besides the direct object, is affected by the verb, is put in the Accusative case; as, गां बोरिध पर: (\$. K.) 'he milks the cow,' बलिं याचते बसुघां (ibid.) 'he begs the Earth of Bali'; similarly, तण्डुलानोदनं पचाति, गर्गाञ् इततं दण्डयति, ज्ञामवरुणिख गां, माणवकं पंथानं पुच्छति, रक्षमविनोति फलानि, माणवकं धर्म इते-शास्ति, शतं जयति देवदत्तं, शीरनिधि सुधां मध्नाति, देवदत्तं शतं सुख्णाति, आममजां

नयति-हरति-कर्षति-वहति वा, are examples of the other roots in order. माणवर्क धर्म भाषते-वक्ति वा. बिंठ वस्त्रधां भिक्षते. तां त्वां संवरणस्यार्थे वरयामि विभावसो (Mb. I. 171. 91) are instances of this kind of object, because भाव or बच् and भिक्ष or a have the same meaning as a and याच्, the roots given in the Karika.

Obs. The roots चि, सुष पच, मन्थ, रुध, जि, कुष, ह, and even बह, are of very rare occurrence, as governing two accusatives, in classical literature, though given in the above list.

- § 40. The roots mentioned above and others, having the same sense, thus take two objects. One of them is principal, and the other secondary. In the case of the first twelve roots from zg to Hy, the nouns प्य:, वसुधां, फलानि, सुधां &c, are principal objects, and गां, बलिं, दूशं, शीरनिधिं &c, are secondary objects; for they can, according to the speaker's volition, be put in other cases. And in the case of the last four roots. अजा is the principal object, and ग्रामं, the secondary. Thus, that which is necessarily put in the Accusative case in order to complete the idea of the verb, is the principal object, and that which may be put in the Accusative case, depending upon the speaker's will, is called the secondary object.
- § 41. \*In the passive construction of roots governing two accusatives, the secondary object in the case of the first twelve roots, and the principal object in the case of the last four, is put in the nominative case, the other object remaining the same as in the active construction : e. q.,

Active construction.

(स) घेनुं पयो दोग्धि।

देवाः समुद्रं सुधां मम्थः।

सोऽजां ग्रामं नयति हरति कर्षति

Passive construction.

(तेन) धेनुः (nom.) पयो (acc.) दुझते । देवैः सम्रदः (nom.) सुधां (acc.) ममंथे ।

तेनाजा (nom.) ग्रामं (acc.) नीयते हियते कृष्यते उहाते वा ।

<sup>\*</sup>गोणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीह्रकुष्यहाम् । ...लादयो मताः ॥ ( S. K. )

आज्ञप्ताऽस्मि देव्या धारिण्या अचिरप्रवृत्तोपदेशं चित्रतं नाम नाट्य-मंतरेण कीहशी मालविकेति नाट्याचार्यमार्यगणदासं प्रष्टुम् । ( M. 1 )

श्चस्तत्रभवतीरावती देवीं सुखं प्रष्टुमागता । (M. 4)

महाश्वेता कादंबरीमनामयं पप्रच्छ । (K. 192)

हिमालयं सर्वशैला वत्सं परिकल्य-

भास्वन्ति रत्नानि महौषघीश्च

पृथुपदिष्टां दुदृहुर्धरित्रीम् । ( Ku. I. 2 )

संकल्पितार्थे विवृतात्मशक्ति-

माखण्डलः काममिदं बभाषे। ( Ku. III. 11)

सोऽहं तृष्णातुरैर्वृष्टिं विद्यत्वानिव चातकैः ।

अरिविप्रकृतेर्देवैः प्रसृतिं प्रतियाचितः ॥ ( Ku. VI. 27 )

किमत्र चित्रं यदि कामसूर्भूर्वृत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम् ।

अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मर्नाषितं द्यौरापि येन दुग्धा ॥ (R. V. 33)

तमरण्यसमाश्रयोन्मुखं शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः ।

पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मन: ॥ (R. VIII. 12)

अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवकार्यनिकीर्षया ।

शलैन्द्र वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीम् ॥ (Râm, L 35. 16)

ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

तमातिश्यिकयाशान्तस्थक्षोभपरिश्रमम् । प्रमुख्य क्रुशलं राज्ये राज्याश्रमसूनिं सुनिः ॥ (  $\mathbf{R}, \mathbf{1}, 58$  )

तं क्रमेण जन्मभूमिं जातिं विद्यां कल्रजमपत्यानि विभवं वयःप्रमाणं प्रव्राज्या -कारणं च स्वयमेव पप्रच्छ चन्द्रापीडः। ( K. 228 )

```
कौशिकेन स किल क्षितिश्वरो राममध्वरविधातकांतये।
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥ ( R. XI. 1 )
तं तथा कृपयाविष्टमश्रपूर्णाकलेक्षणम्।
विषीदन्तमिदं वाक्यमुबाच मधुसुदनः ॥ ( Bg, II, 1 )
भर्तस्तथा कल्लिषतां बहवलभस्य
   मार्गे कथंचिदवतार्य तत्रभवन्तीम् ।
सर्वात्मना रतिकथाचतरेव दती
   गङ्गां शरकायाति सिन्धुपतिं प्रसन्तान् ॥ ( Mu. 3 )
तामायुष्मनमम च वचनादात्मनश्र्वोपकर्ते
   बया एवं तव सहचरी रामगिर्याभ्रमस्थः।
अन्यापन्नः क्रशलमबले प्रच्छति त्वां वियक्तः
   पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ ( Me. 104 )
सोऽपृच्छल्लक्ष्मणं सीतां याचमानः शिवं सुरान् ।
रामं यथास्थितं सर्वे भ्राता बते स्म विह्नलः ॥
संदृश्य शरणं शृन्यं भिक्षमाणी वनं प्रियास ।
पाणान्द्रहिन्नवात्मानं शोकं चित्तमवारुधत् ॥
गता स्यादवचिन्वाना क्रसमान्याभ्रमद्रमान् ।
आ यत्र तापसान धर्मे सुतीक्ष्णः शास्ति तत्र सा ॥ ( Bk. VI. 8-10 )
```

I asked him ten questions, but he did not answer any one of them.

The mendicant begged fifty rupees of a rich man, who was reported to be very liberal.

The king punished ( दण्ड ) the culprit with a fine of three hundred and sixty rupees.

The preceptor instructs ( ज्ञास् ) these pupils in the principles of Nyáya and Vyâkarana.

The king was begged ( pass. of याच् ) by the minister to pardon ( श्रमा ) the fault of his servant.

He tells ( ब्रू ) me that Gopâla has milked his cows.

Sir, you were asked by me your name and family, and not how much wealth you have.

Fourteen jewels were churned out of the milk-ocean.

The shepherd took all the sheep to the market and sold them.

Yesterday the cows were milked by my youngest daughter.

The gods went to Brahman and asked (?) him for a deliverer from Tāraka.

## LESSON V.

### The Causal.

- § 42. "The causal of a root conveys the notion that a person or thing causes or makes another person or thing to perform, the action or to undergo the state denoted by the root" (Dr. Kielhorn's Grammar § 424); s. g., गम् 'to go', गच्छति 'he goes', गम्यति 'he causes to go'; अञ्च 'to eat', अञ्चाति 'he eats', आञ्चाति 'he causes to eat.'
  - § 43. That which is the *subject* of a verb in its primitive sense is put in the Instrumental case in the causal, the *object* remaining unchanged; s. g.,

Primitive. Causal.

देवदत्त ओवनं पचित (स) देवदत्तेनौदनं पाचयित
Devadatta cooks food. (He) causes Devadatta to cook
food.

रामो भार्यो त्यजति (स) रामेण भार्यो त्याजयित
Råma abandons (his) wife. (He) makes Råma adandon
• (his) wife.

§ 44. \*In the case of roots that imply 'motion,' 'knowledge,' or 'information,' or some kind of 'eating,' and other roots having a similar sense, also of roots that have some literary work for their 'object, and of intransitive roots, that which is the subject of the verb

<sup>\*</sup> गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थज्ञब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्ता स णौ । ( J. 4. 52 )

in its primitive sense is put in the Accusative case in the causal, the object remaining unchanged  $\lambda e. g.$ 

Primitive.

\*शत्रवः स्वर्गमगस्छन् । स्वे वेदार्थमविदुः । देवा अमृतमाश्रन् । विधिवेदमध्येत । पृथ्वी सलिले आस्त । Causal.

शत्र्न स्वर्गमगमयत्। स्वान् वेदार्थमवेदयत्। देवानसृतमाशयत्। विधि वेदमध्यापयत्। पृथ्वां सिलले आसयत्।

But in गमयति रामो गोविन्दं (Ráma makes Govinda go), if somebody else (विष्णुमित्र) prompts Ráma to do this, we shall have to say विष्णुमित्रो रामेण गोविन्दं गमयति 'Vishnumitra prompts Ráma to cause Govinda to go'. Here राम is not put in the Accusative case, because it is the subject of the verb, not in its primitive, but causal sense.

Note.—Patañjali, in his Mahabhashya, adds this explanation on the meaning of the word ज्ञान्दकर्म in the Sútra गतिग्रुद्धि &c. ज्ञान्दकर्म may mean either ज्ञान्दो येषां क्रिया or ज्ञान्दो येषां कर्म. When we take the former interpretation, the roots ह्यति (ह्रो, क्रान्द्रित (क्रान्ट्र) and ज्ञान्दायते (denom. of ज्ञान्द्र) have to be excluded from the rule; as, ह्यति देवदत्तः, ह्यायति देवदत्तेनः, क्रान्दाति-ज्ञान्दायते-देवदत्तः, क्रान्द्यति-ज्ञान्दायति-देवदत्तेनः And the roots भ्रु, ज्ञा with त्रि, and ल्रम् with उप, must be included in the rule; as ज्ञाणोति-विज्ञानाति-उपलभते-देवदत्तः, आवयति-विज्ञापयति-उपलभ्भयति-देवदत्तमः. When we adopt the second interpretation, the roots जल्प, भाष् with आ, and ल्रम् with त्रि, must be included in the rule; जल्पति-आभाषते-विल्यति-देवदत्तः जल्पयति-आभाषयति-विल्यपति-देवदत्तः.

§ 45. There are several exceptions and counter-exceptions to the preceding rule, which are important:—

<sup>\*</sup> These examples are put together in the following verse:

श्चूनगमयत्त्वर्गे वेदार्थे स्वानवेदयत् । आशयज्ञासृतं देवान्वेदमध्यापयद्विधिम् ।
आसयत्त्विले प्रथ्यां यः स मे श्रीहरिर्गतिः ॥

(a) \*The causals of नी 'to lead' and वह 'to carry' do not govern the Accusative, but the Instrumental; e. g.,

भृत्यो भारं नयति वहति वा

भृत्येन भारं नाययति वाहयति वा (S. K.)
(He) causes aservant to carry a load.

A servant carries a load.

But ag, when it has for its subject in the causal a word signifying a 'driver,' obeys the general rule; as,

बाहा रथं वहन्ति

Horses draw the chariot.

स्तो वाहान रथं वाहयति ( S. K.)
The charioteer makes the horses
draw the chariot.
वाहयति यवान् बलीवर्दान् ( Mbh.)

वहन्ति यवान बलीवर्दाः

(b) † The causals of the roots set and eng, 'to eat,' govern the instrumental case; e. g.,

बदुरसमित खादाति वा The boy eats his food. बदुनाऽन्नमाद्याति खाद्यति वा (He) causes the boy to eat his food.

- (c) † अध्य, when it has not the sense of हिंसा 'injury to a sentient thing', governs the Instrumental; as, भक्षयाति पिंडी देवदत्तः, भक्षयति पिंडी देवदत्तेन: but भक्षयन्ति यवान् बलीवर्दाः, भक्षयाति बलीवर्दान् यवान् (Mbh.).
- (d) The roots स्म and झा, which denote particular kinds of 'knowledge 'or 'perception, 'are not used with the Accusative; as स्मरति-जिन्नति-देवदत्तः, स्मारयति-न्नापयति-देवदत्तेन.

Sometimes, however, the Accusative also is used in the case of the root en, especially when it means to think of or remember with regret'; as, अपि चन्द्रशप्तदोषा अतिक्रान्तपार्थिवरुणान् स्मारयन्ति प्रकृतीः (Mu. 1); see Si. VI. 56 also.

<sup>\*</sup> नीवह्योर्न ( Vår. )। नियन्तुकर्तृकस्य वहेरनिषधः । ( Vår. )

<sup>†</sup> आदिखायोर्न । ( Vår. )

<sup>1</sup> अक्षेरहिंसार्थस्य न। (Vår.)

- (e) \*হল is construed with the Accusative in the causal; as সন্ত্য हरिं पश्यन्ति, दर्शयति भक्तान् हरिं (S. K.).
- Obs. Es in classical literature is sometimes found used with the Dative, instead of the Accusative; as, प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादर्शयत रुती (R. XII, 64).
- (f) The subject of the verb in the primitive sense in the case of g and क, and of अभिवद and दश्र when used in the Âtmanepada, is either put in the Accusative or Instrumental case in the causal; e. g., भृत्यं भृत्येन वा कटं कारयति हारयति बा भत्यः कटं करोाते हरति वा The servant makes or takes a | (He) causes the servant to make

mat.

or take a mat.

So अभिवादयते-दर्शयते देवं भक्तं-भक्तेन वा (S. K.) (He) makes the devotee bow down to, or see, the God'.

- § 46. By 'intransitive roots' mentioned in § 44 are meant such roots as are not, by their nature, capable of governing an object other than that of 'time', 'place' &c., and not those roots which, though transitive, may sometimes be used intransitively according to the speaker's volition, or when their meaning is quite evident; as Exar: पचति. Here पचति, though transitive, is used without an object, because it can be easily understood; hence विकरण पाचयति and not किंकरं: but मासमासयति देवदत्तं.
- § 47. † In forming the passive construction of causal verbs, the principal object in the causal, which is the subject (agent) of the verb in its primitive sense, is put in the Nominative case, and the other object remains unenanged; e. q.,

<sup>\*</sup> दशेश्व। (Vár.)

<sup>†</sup> हुक्रोरन्यतरस्याम् । (I. 4. 53) अभिवादिदुशोरात्मनेपदे बेति बाच्यम् (Vâr.)

<sup>🕽</sup> बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मणां च निजेच्छया । प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः ॥ ( S. K.)

| Primitive.                                                                                | Causal Active.                                   | Causal Passive.                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रामो श्रामं गच्छति Rama goes to a vil- lage. भृत्यः कटं करोति The servant prepares a mat. | go to a village.<br>भृत्येन मृत्यं वा कटं कारयति | रामो शामं गम्यते Råma is caused to go &c. भृत्यः कटं कार्यते The servant is made to prepare &c. |
| गोविन्दो मासमास्ते<br>Govinds sits for one<br>month.                                      | गोविन्दं मासमासयति                               | गोविन्दो मासमास्यते                                                                             |

(a) But in the case of roots that imply 'knowledge', 'eating', and those that have a literary work for their object, the principal object is put in the Nominative case, and the secondary in the Accusative, or vice versa; e. g,

माणवर्क धर्मे बोधयति 'he makes Maṇavaka know his duty;' माणवको धर्मे बोध्यते or माणवर्क धर्मो बोध्यते 'M. is made to know duty', or 'duty is made known to M.'; बदुमोदनं भोजयति 'he makes the boy eat food'; बदुरोदनं भोज्यते or बदुमोदनो भोज्यते (S. K.)

- § 48. The causal forms of roots of the tenth conjugation are the same as the primitive forms, and the meaning must be decided by the context; as, रामो धर्न चोरयति 'Râma steals wealth;' रामो गोविन्देन धर्न चोरयति 'Râma causes Govinda to steal wealth.' In the latter sentence, the verb has a causal sense.
- § 49. With regard to roots that govern two accusatives, the rules mentioned in § 43 and § 44 hold good in their case also; i.e., those roots that imply motion &c. govern the Accusative of the subject of the primitive base, and others, the Instrumental case, subject to § 45; as, वामनो बलिं वसुधां याचते; (ईश्वरो) वामनेन बलिं वसुधां अवाति '(God) makes Våmana ask Bali for earth;' गोपोऽजां नगरं इराति; (स्वामी) गोपं गोपेन वाऽजां नगरं हारयति '(The master) makes the cowherd take the sheep to the town.'

अभिमन्युतनयं परीक्षितमुद्रराद्धपरतमेव निर्गतमुत्तराप्रलापोपजनितक्कृपो भगवान् वासुदेवो दुर्लभानसून् प्रापितवान् । (K. 175)

अय शिशुर्न शक्नोति शिरोधरां घारियतुम् । तदेहि गृहाणेममवतारय सालिलसमीपामित्यभिधाय तेनिर्धेकुमारेण मां सरस्तीरमनाययत् । उपसृत्य च जलसमीपं स्वयं मामादाय मुक्तप्रयत्नमुत्तानितमुखमङ्गुल्या कतिचित्सालिल-बिन्दूनपाययत् । (К. 38)

काम इदानीं सकामो भवतु येनासत्यसंधे जने सस्ती पदं कारिता। (\$. 4) महेन्द्रभवनं गच्छतोपाध्यायेन त्वमासनं प्रतिमाहितः। (V. 3)

तौ कुशलबौ भगवता वाल्मीकिना धात्रीकर्मवस्तुत: परिगृह्य पोषितौ परिरक्षितौ च। वृत्तचूडौ च त्रयीवर्जामितरा विद्याः सावधानेन परिपाठितौ । समनन्तरं च गर्भादेकादशे वर्षे क्षात्रेण कल्पेनोपनिय गुरुणा त्रयीविद्यामध्या-पितौ । (U. 2)

निर्के पायय कमलमधुरसं कलहंसान् । पल्लविके भोजय मिरिचाग्र-पल्लवदलानि भवनहारीतान् । ( K. 184 )

आर्यो दापयतु मे वैशंपायनानयनाय गमनाभ्यनुज्ञां तातेन । नान्यथा मे दोषशुद्धिर्भवाति । ( K. 292 )

तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं
प्रस्थापयामास वशी वसिष्टः । ( R. II. 70 )
ततो द्रोणोऽर्जुनं भूयो रंणशिक्षांमशिक्षयत् । ( Mb. I. 130. 25 )
तौ दंपती बहु विल्प्य शिशोः प्रहर्ता
शल्यं निस्नातमुदहारयतामुरस्तः । ( R. IX. 78 )

वाल्मीकिस्तौ कुशलवौ—
साङ्गं च वेदमध्याप्य किंचिदुत्कान्तशैशवौ ।
स्वकृतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम् ॥ ( R. XV. 33 )
स सेतुं बन्धयामास प्रवगैर्लवणांभासि ।
तेनोत्तीर्य पथा लंकां रोधयामास पिंगलैः ।
द्वितीयं हेमप्राकारं कुर्वद्धिरिव वानरैः ॥ ( R. XII. 70-1 )

## ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

एवं क्रियते युष्मदादेशः । किंतु या यस्य युज्यते भूमिका तां तथैष भावेन सब बर्ग्याः पाठिताः । ( Mál. 1 )

स कार्तान्तिकस्तां विलोक्य स्निग्धदृष्टिराचष्ट । भद्रे अस्ति कौशलं शालिप्रस्थे-नानेन संपन्नमाहारमस्मानभ्यवहारियतुमिति । (  $Dk.\ II,\ 6$  )

ततो मया पाटलिएत्रं गत्वा आवितोऽमात्यसंदेशं वैतालिकः स्तनकलञ्चाः । ( Mu. 4 )

रजनीतिमिरावग्रणिठते पुरमार्गे घनशब्दविक्कवाः । वसितं प्रिय कामिनां प्रियास्त्वदृते प्रापितुं क ईश्वरः ॥ (Ku. IV. 11) तामिन्ताभ्यः कुलदेवताभ्यः कुलप्रतिष्ठां प्रणमय्य माता । अकारयत् कारिपतव्यदक्षा क्रमेण पादग्रहणं सतीनाम् ॥ (Ku. VII. 27) प्रियाग्रणसहस्राणामेकान्मीलनपेशलः । य एव दुःस्मरः कालस्तमेव स्मारिता वयम् ॥ (U. 6) शरेकत्सवसंकेतान् स कृत्वा विरतोत्सवान् । जयोदाहरणं बाह्रोगीपयामास किंनरान् ॥ (R. IV. 78) अथानाथाः पकृतयो मातृबंधुनिवासिनम् । मौलरानाययामास्तर्भरतं स्तम्भताश्रुभिः ॥ (R. XII. 12) त्वं रक्षसा भीक् यतोऽपनीता तं मार्गमेताः कृपया लता मे । अदर्भयन् वन्तुमशक्नवत्यः शाखाभिरावित्तपल्लवाभिः ॥ (R. XIII. 24) गुणातुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधियः ।

# परैस्त्वदन्यः क इवापहारये-नमनारमामात्मवधूमिव श्रियम् ॥ ( Ki. J. 31 )

यः पयो दोग्धि पाषाणं स रामाद्भृतिमाप्नुयात् । रावणं गमय प्रीतिं बोधयन्तं हिताहितम् ॥ प्रीतिंऽहं भोजयिष्यामि भवतीं भ्रवनत्रयम् । आज्ञां कारय रक्षोभिर्मा प्रियाण्युषहारय । कः शक्रेण रुतं नेच्छेदधिमूर्यानमञ्जलिम् ॥ ( Bk. VIII. 82-4 ) विद्यामर्थेनं विजयां जयां च रक्षोगणं क्षिष्नुमविक्षतात्मा । अध्यापयद्गाधिस्तो यथाविक्षियातयिष्यन्युधि यातुषानान् ॥ (Bk. II. 21)

We made him know (विद्) his duty, and sent (caus. of स्था with प्र) him home.

When the desire of independence enters the heart of a minister, he will make the king himself lose (त्यज्) his life.

Having vanquished his foe in the battle, he made his bards sing ( n) the glory of his warlike deeds.

He caused his servants to bring ( an or g ) fuel from the market.

It is no wonder that the tributary princes are made by the neperor to obey his commands.

These persons were told to get garlands prepared by those maid-servants.

When a student is made to know the theory of a subject, he is taught the practice of it.

Overcome your enemies and make them pay (दा) you tributes.

He caused a large mandap to be erected (云) by his servants for the marriage of his son.

He made the boy eat ( अर् or खाद् ) food against his will. I showed ( caus. of हज् ) my library to my distinguished gues He makes Rama ask the pilgrims the way to Benares. The sheep were caused by the master to be taken ( वह ) to the village by his servant.

A lord should be made by a servant to give him rewards, by adapting himself to his will.

I caused them to stand round the king, and made them salute ( caus. of ৰহ with সমি ) him.

## LESSON VI.

#### The Instrumental Case.

- § 50. "The Instrumental case in Sanskrit has two principal senses: it either denotes the agent of an action, or the instrument or means by which the action is done; as, ततो देव्या किमिश्रिहतम् (Ve. 1) 'then what was said by the Queen?'; संच्णियामि गदया न स्योधनोरू (Ve. 1) 'shall I not reduce to powder the thighs of Suyodhana with my club?' तामेव दिव्ययोषितं चक्षुषा पुनार्नेरूपयामास (K. 131) 'again looked at that same celestial woman with his eye.'
- § 51. The instrumentality, which this case denotes, may be expressed by various relations:—
- " (a) The manner of doing an action, or an attribute which characterizes a noun; आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे (Ku. I. 18) 'he married (her) worthy of himself according to the rite'; प्रकृत्या दर्शनीयः (Mbh.) 'lovely by nature'; माउरोऽस्मि गोत्रेण (ibid.) 'I am Mathara by my family-name'; विषमेण धावति (ibid.) 'walks unevenly'; similarly द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति, सहस्रेण पश्न क्रीणाति, शतेन शतेन पाययति बत्सान, &c.
- (b) The price at which a thing is bought; as, कियता मूल्येन कीतं पुस्तकं 'at what price was the book bought?'
- (c) With verbs indicating motion, the conveyance becomes the instrument; as, आत्मनः पदं विमानेन विगाहमानः (R. XIII. 1) ' passing through his own abode (the sky) in a balloon.'

<sup>\*</sup>कर्तकरणयोस्त्रतीया i (II. 3. 18)

- (d) With verbs of carrying or placing, that on which a thing is carried or placed is put in the Instrumental; as, स धार्न स्कन्धेनोबाह (H. 4) 'he bore the dog on his shoulder'; भर्तुराज्ञां मूर्ध्ना आदाय (Ku. III. 22) ' placing his master's order on his head.'
- (e) With words of 'swearing,' that, in whose name the oath is taken, becomes the instrument; as, जीवितेनैव श्वामि ते (K. 233) 'I swear to thee by my very life.'
- (f) The direction or route followed to go to a particular place also becomes the instrument; as कतमेन दिग्भागेन गतः स जात्मः (V. 1) in what direction did the rogue go?'
- § 52. With verbs implying 'excelling' and 'resembling' the Instrumental is used with the qualities in which the excellence consists, or the points or particulars referred to in the resemblance; as, पूर्वान्महाभाग तयाऽतिहांषे (R. V. 14) 'O you fortunate one, you excel your ancestors in that (devotion)'; स्वरेण रामभद्रमनुहरति (U. 4) 'resembles Râma in his voice.'
- Obs.—Sometimes the Locative is used in the same sense; as, धनदेन समस्यागे सत्ये धर्म इवापरः ( Râm. I. I. 19 ) 'equal to Kubera in (point of) charity ( munificence ), and like another Dharma (a second Dharma ) in truthfulness'.
- (a) Words implying 'separation from', are usually construed with the Instrumental; as, अयमेकपदे तथा वियोग उपनतः (V. 4) 'here is this separation from her suddenly fallen to my lot'; so मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः (Me. 118).
- (b) Words expressing 'likeness' or 'equality' are also used with this case; as, धनदेन समस्य'में 'equal to Kubera in munificence'; अस्य मुखं सीताया मुखचन्द्रेण संवदाते (U. 4) 'his face corresponds to (is just similar to) the moonlike face of Sîtā.' See under Genitive also.
- § 53. \*The Instrumental is used with words expressive of time or place when the accomplishment of the desired object is meant

**<sup>&</sup>quot;अपवर्गे** तृतीया। ( II. 3. 6)

to be expressed; as द्वाद्शवर्षेज्यांकरणं श्रूयते (P. I.) 'grammar is learnt in twelve years'; क्रोशेन पाटस्तेनाधीत: (S. K.) 'the lesson was learnt by him in (i.e by going over) a Koss.'

- § 54. \*When a noun denotes the cause or motive of a thing or action, as distinguished from the means or instrument, it is put in the Instrumental case; as, गुरी भक्त्या पीताऽस्मि ते (R. II. 63) 'I am pleased with thee for thy devotion to thy preceptor'; अतिद्वीयस्तया च तस्य प्रदेशस्य न किंचिहद्दी (K. 126) 'the place being very far off, he could not see anything.'
- (a) The object of purpose also is put in the Instrumental case; as अध्ययनेन वसति (S. K.) 'dwells with the view (for the purpose) of studying.'
- Obs.—The Instrumental, which is used with verbs meaning 'to be satisfied,' 'to rejoice at,' 'to be astonished at,' 'to be ashamed of,' is accounted for by this rule; as, कापुरुष: स्वल्पकेनापि तुष्यति (P. I. 1) 'a low person is pleased even with little'; उभयोने तथा लोक: प्राथिपयेन विसिद्धिये (R. XV. 68) 'the people did not so much wonder at the proficiency of both of them'; अनेन प्रायल्भ्येन लक्के (K. 193) 'I am ashamed of this boldness.'
- § 55 † Attributives, which show some defect of the body, govern the (word expressive of the) defective limb in the Instrumental case; as अक्ष्णा काणः (S.K.) 'blind of one eye'; so पादेन सस्त्रः, कर्णेन स्थिरः, etc.
- § 56. ‡ An attribute, which indicates the existence of a particular state or condition, is put in the Instrumental case to express this relation; as जटाभिस्तापसः (S. K.) 'he is an ascetic by (the fact of his having) matted hair.'
- § 57. अलं and इतं, meaning 'enough,' govern this case; as अलुमितिबस्तरेण (Ve. 1) 'enough of prolixity'; इतमधेन (U 4) 'away with the horse'; तस्मात्कृतं चरणपाताबहम्बनाभिः (P. IV. 1).

<sup>\*</sup> हेती। ( II. 3. 23 )

<sup>†</sup> येनाङ्गाधिकारः । ( II. 3. 20 )

<sup>‡</sup> इत्थंभूतलक्षणे । (II. 3. 21)

- (a) In this sense अलं is often used with a gerund; as, সলমন্যথা যুহানো (M. 1) 'enough of misunderstanding (do not misunderstand).' In such cases it has a prohibitive force.
- § 58. \*Words like सह, साकं, साघं, समं &c., having the sense of 'companionship,' govern the Instrumental case of that which expresses the accompaniment of the principal subject of assertion; as, त्वया सह निवत्त्यामि वनेषु (U. 2) 'I will dwell with thee in forests'; अमरसिंधुः सार्धमसमाहिधाभिः (U. 3) 'the heavenly river with persons like us'; आस्य साकं मया सौधे (Bk. VIII. 79) 'sit with me on the mansion.'
- 59. Words like कि, कार्य, अर्थ:, प्रयोजनं, गुण:, &c., expressing use or need, and the root क्र with कि when used in this sense, govern the Instrumental of that which is used or needed, and the Genitive of the user; as, देवपादानां सेवकेन प्रयोजनं (H. 1) 'your Majesty's feet have no need of servants'; तृणेन कार्य भवतिश्वराणां (P. I. 1) 'of rich persons (even) some purpose is served by a blade of grass'; कि तया क्रियते धन्या (P. I.) 'what is to be done with that cow?'; कि तया दृष्ट्या (S. 2) 'what is the good of seeing her?'; अपाजेन सानुरागेण भृत्येन को गुण: (Mu. 1) 'what is the use of a devoted but foolish servant?'

Obs.—Pāṇini mentions दिवः कर्म च (I. 4. 43) i. e. दिव् to play governs the Acc. or Instr; as, अक्षेरक्षान्वा दीव्यति 'he plays at dice's also संज्ञाऽन्यतरस्यां कर्माण (II. 3. 22); पित्रा पितरं वा संजानीते 'he lives in harmony with his father.'

अलमलं बहु विकत्थ्य । राज्ञः समक्षमेवावयोरधरोत्तरव्यक्तिभीविष्यति । (M. 1)

देवेन देव्या च परिगृहीतोऽहममुना हरदत्तेन प्रधानपुरुषसमक्षमयं न मे पादरजसा तुल्य इत्यधिक्षिप्त: । ( M. 1 )

<sup>\*</sup> सहयुक्तेऽप्रधाने । ( II, 3, 19 )

शापिताऽसि मम लवंगिकावलोकितयोश्च जीवितेन यदि वाचा न कथयसि । (Mâl. 8)

आगंतुकतयाऽश्रुतपूर्व आवाभ्यामेष वृत्तान्तः । (र्s. 6)

भगवति तमसे अयं (किरिकलभकः) तावदीहराः संपन्नः। तौ पुनर्न जाने कुशलवावेतावता कालेन कीहशाविव भवतः। (U. 3)

चन्द्रापीडस्य सहपांशुक्रीडिततया सहसंवृद्धतया च सर्वविश्रम्भस्थानं द्वितीयमिव हृदयं वैशंपायनः परं मित्रमासीत् । (K. 76)

अलमतियन्त्रणया । कृतमातिप्रसादेन । भगवति प्रसीद विमुच्यतामय-मत्यादर इति तामनवीत् । ( K. 133 )

उषासि चोत्थाय तस्य जरद्द्विडधार्मिकस्येच्छया निमृष्टैर्धनविसरैः पूरायित्वा मनोरथमभिमतमभिरमणीयेषु प्रदेशेषु निवसन्नत्पेरेवाहोभिरुज्जयि-निमाजगाम । (K. 229)

अलमुपालभ्य । आर्य दैवेनेदमनुष्ठितं किमत्रायस्य । (Mu. 3)

अयि पंचालतनये अलं विषादेन । किं बहुना । यत्करिष्ये तच्छूयताम् । आचिरेणैव कालेन सुयोधनशोणितशोणपाणिस्तव कचान् भीम उत्तंसायिष्यति । (Ve. 1)

स्वहृदयेनापि विदितवृत्तान्तेनामुना ।जिह्रोमि । (K. 232)

प्रवातशयने निषण्णा देवी परिजनहस्तगृहीतेन चरणेन परिवाजिकयाः कथाभिर्विनोद्यमाना तिष्ठति । (M. 4)

मदनमपि गुणैविशिषयन्ती

रतिरिव मूर्तिमती विभाति सेयम्। (Mk. 4)

शुद्धान्तदुर्लभिनदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । दूरीकृता: खलु गुणैरुयानलता वनलताभिः ॥ (ई. 1) शरीरसादादसमग्रूषणा मुखेन साऽलक्ष्यत लोधपाण्डुना । तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ (R. III. 2)

यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्। असंमूदः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ (Bg. X. 3) किं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा। कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न भक्तिमान्॥ (P. I.)

## ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

अधुनाऽन्या गतिर्नास्ति। अकथ्यमाने च महाननर्थोपनिपातो जायते प्राप्तः परित्यागेनापि रक्षणीयाः सुहृदसव इति कथयामि ।  $(K,\ 152)$ 

तेषु तेषु रम्यतरेषु स्थानेषु तया सह तानि तान्यपरिसमाप्तान्यपुनरुक्तानि न केवलं चन्द्रमाः कादंबर्या मह कादंबरी महाश्वेतया सह महाश्वेता तु पुण्डरीकेण सह पुण्डरीकोऽपि चन्द्रमसा सह परस्परावियोगेन सर्व एव सर्वकालं सर्वस्रखान्यनुभवन्तः परां कोटिमानन्दस्याध्यगच्छन्। (K. 369)

अवधतप्रणिपाताः पश्चात्संतप्यमानमनसोऽपि । निभृतैर्व्यपत्रपन्ते दयितानुनयैर्मनस्विन्यः ॥ (V. 3)

कष्टं जनः कुलधनैरनुरञ्जनीयस्तन्नो यदुक्तमशिवं न हि तत्क्षमं ते । नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा सुधि स्थितिनं चरणैरवतादनानि ॥ (U.1)

अथ दुर्लेघ्यशासनतया भगवतो मनोभुवो मदजननतया च मधुमासस्यातिरमणीयत्त्रया च तस्य प्रदेशस्याविनयबहुलतया चाभिनवयौवनस्य चंचलप्रकृतितया चिन्त्रयाणां दुर्निवारतया च विषयाभिलाषाणां तथा भवितन्यतया च तस्य तस्य वस्तुनस्तमिप तरलतामनयद्रनंगः।  $(K.\ 14^3)$ 

विनाऽप्यर्थेर्वीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदं संमायुक्तोऽप्यर्थैः परिभवपदं याति रूपणः ।

```
स्वभाबादुद्धतां गुणसमुद्रयावापिविषयां
       द्यतिं सेंहीं कि श्वा धृतकनकमालोsपि लभते u ( H. 1 )
  अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात ।
  न पादपोर्न्मूलनशक्ति रहः शिलोच्चये मुर्च्छति मारुतस्य ॥ ( R. II. 34 )
  क्रलेन कांत्या वयसा नवेन गुणैश्व तैस्तैर्विनयप्रधानैः।
  त्वमात्मनस्तुल्यममुं दृणीष्व रत्नं समागच्छत् कांचनेन ॥ ( R. VI. 79 )
     लोभश्रवेदराणेन किं पिद्यनता यद्यस्ति किं पातकैः
        सत्यं चेत्रपसा च किं शचि मनो ययस्ति तीर्थेन किम ।
     सौजन्यं यदि कि गुणैः स्वमहिमा ययस्ति कि मंडनैः
       सिद्धा यदि कि धनैरपयशो यशस्ति कि मृत्यना ॥ ( Bh. II. 55 )
     अयमार्यचाणक्यस्तिष्टति—
          यो नन्दमौर्यनुपयोः परिभय लोक-
                मस्तोदयौ प्रतिदिशन्नविभिन्नकालम् ।
          पर्यायपातितहिमोष्णमसर्वगामि
               धाम्राऽतिशाययति धाम सहस्रधाम्नः ॥ ( Mu. 3 )
          भूषण/द्याचारेण प्रभुभवति न प्रभः।
          परैरपरिभताजस्त्वमिव प्रभुरुच्यते ॥ (Mu.3)
     आज्ञा कीर्तिः पालनं ब्राह्मणानां ज्ञानं भोगो मित्रसंरक्षणं च।
     येषामेते षड्डगुणा न प्रवृत्ताः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ॥ ( Bh. II. 48 )
     न तेन सज्यं क्वचिद्वयतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्ममाननम् ।
     राणानुरागेण शिरोभिरुह्मते नराधिवैर्माल्यमिवास्य शासनम् ॥ ( Ki. I. 21 )
        समद्र इव गांभीर्ये स्थैर्ये च हिमवानिव।
       विष्णुना सदृशो वीर्ये क्षमया पृथिवीसमः ॥ ( Rám. I. I. 17-18 )
स बाल आसीवपुषा चतुर्भजो मखेन पूर्णेन्द्रनिभिक्षलोचनः।
ar{f g}वाँ कराक्रान्तमहीभृदुचकैरसंशयं संप्रति तेजसा रविः ॥ ( {
m Si.~I.~70} )
```

A king should protect his subjects according to the rules laid down by Manu.

Morality says that one should save the life of one's friend even at the cost of one's own life.

This man is avarice incarnate; he will never be satisfied with hoarding money.

Are you not ashamed of your ignorance, and do you boast of your noble birth, not attended with knowledge?

This king excels all others in bravery, knowledge, and a desire to keep his subjects contented.

That your orders are borne by other kings on their heads is one great sign of your sovereignty.

The man took the lamb on his shoulder, and went by this road to the slaughter-house.

I swear by my tutelary deity that I have never before seen your ring.

I know my servants will come back within fifteen days: for what is the use of their staying there longer?

Even a sinner is freed from all his sins by repecting but once the syllable Om through ardent devotion.

What is the use of walking with this man? He is lame of his right leg and cannot walk swiftly.

Away with doubts in this respect. This matter is all but agreed to by my sister's husband.

Fie upon you, fool! What is the use of this burden of books to you if you do not read them?

Do not ( अलं ) censure me; this was not done by me.

Ohild, do not ( अस्तं ) weep; when thy mother comes here, I shall cause thee to be fed with food by her.

Sakuntalâ did not notice the approach of Durvâsas on account of her thinking of her lover.

O blind man, what is the use of this lamp to you?

#### LESSON VII.

## The Dative Case.

- § 60. The person to whom something is given is called संप्रदान. A noun denoting संप्रदान is put in the Dative case; as किं वस्तु विद्वत् ग्रस्ते प्रदेशे (R. V. 18) 'O learned Sir, what is to be given to the preceptor?' The person or thing with reference to whom or having in view which an action is done is also संप्रदान; as युद्धाय संनद्धाते (Mbh.) 'he prepares for battle'; तां नन्दनाय प्रार्थयते (Mál. 1) 'he demands her for Nandana.'
- (a) \*In the case of the root यज्ञ 'to sacrifice' or 'to give as in a sacrifice,' the person to whom the sacrifice is offered is put in the Accusative, and the thing or means by which it is made is put in the Instrumental; as, पशुना रुद्रं यजते (S. K.) 'he sacrifices a bull to Rudra.'
- · § 61. † In the case of the root रूच 'to like,' and others having the same signification, the person or thing that is pleased or satisfied is put in the Dative case; as, यन्प्रभविष्णवे रोचते (Ś. 2) 'what pleases your Lordship'; यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः (Kásiká) 'Yajñadatta likes Apûpa.'
- § 62. ‡ The person to whom something is due (the creditor) in the case of the root पू (10 cl.) 'to owe,' and the thing desired in the case of स्पृष्ट, are put in the Dative case; as द्वसेचने दे पारयसि में (S'. 1) 'thou owest me two sprinklings of trees'; परिशीणो यवानां प्रस्तये स्पृद्ध्यति (Bh. III 45) 'an impoverished person desires a handful of barley-corn.'
- Obs.—Derivatives from स्पृद्ध are sometimes construed with the Dative; as, भोगेभ्य: स्पृह्यालव: (Bh. III. 64) 'desirous of enjoyments'; कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्य: पुत्रिण: स्पृहां (Ve. 3); but generally with the Locative; स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी (R. III. 5).

<sup>\*</sup> यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा । ( Var. )

<sup>†</sup> रुच्यर्थानां प्रीयमाणः । (I. 4. 33)

<sup>‡</sup>धारेरुत्तमर्णः । स्पृहेरीप्सितः । (I. 4, 35-6)

- § 63. \*The roots, कुन्, दुह, ईर्ब्स, असूय, and others having the same sense, govern the Dative of the person against whom the feeling of anger. hatred, malice, &c, is directed; as, हर्य क्रध्यति-द्वाति-क्व्यति-अस्यति वा (S. K.) 'he is angry with, or bears hatred towards, Hari.' But क्रम् and दुह, when preceded by prepositions, govern the Accusative; as, मच्छरीरमिन्द्रोग्धुं (Mu. 1) 'to do injury to my person'; न खल तामभिक्रद्धो ग्रहः (V. 3) 'did not the preceptor get angry with her?'
- § 64. † In the case of the root श्रु with प्रति or आ meaning 'to promise,' the person to whom something is promised, is put in the Dative case; as, प्रतिशुभाव काकुत्स्थस्तेभ्यो विग्नप्रतिक्रियां (R. XV. 4) 'Kákutstha promised them the removal of obstacles.'
- § 65. ‡ The purpose for which an action is done, or that for making which another thing exists or is used (as a thing made for a certain purpose) is put in the Dative case; as कान्यं पहास (Kàv. 1) 'a poem (is composed) for fame'; स्पाय दाह (Mbh) 'a piece of wood for (making a sacrificial) post'; कुंडलाय हिरण्यं (ibid.) 'gold is (used) for Kuṇḍala (ornament)'; अवहननाय उल्लब्लं (ibid.) 'a mortar for pounding down.'
- (a) § When the sense of an infinitive of purpose is suppressed in a sentence, the object of this infinitive is put in the Dative case; as, फलेश्यो याति =फलान्याहतुँ याति 'he goes for fruits,' i e 'to bring fruits'; बनाय गां मुमोच = वनं गन्तुं गां मुमोच 'he let loose the cow for (i. e. to go to) the forest.' Here फल and वन, the objects of the infinitives आहतुं and गन्तुं, are put in the Dative.
- (b) + The Davive of an abstract noun is often used to express the sense of the infinitive of purpose from the root; as, यागाय याति = यहुं याति 'he goes to offer a sacrifice'; so समिदाहरणाय प्रस्थिता वयं (S. 1); यतिष्ये वः संखीप्रत्यानयनाय (V. 1).

<sup>\*</sup> क्रुधदुहेर्ष्यास्त्रयार्थानां यं प्रति कोषः । क्रुधदुहोरूपसृष्टयोः कर्म । (I. 4. 37-8)

<sup>†</sup> प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता । (I. 4. 40)

<sup>‡</sup>तादर्थे चतुर्थी वाच्या । (Vár.)

<sup>§</sup> क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। (II. 3. 14)

<sup>+</sup> तुमर्थाच भाववचनात्। (II. 3. 15)

- § 66. \*In the case of the root कृष् 'to be adequate to,' 'to bring about,' 'to tend to,' and roots having a similar sense, such as संपद्, अ, अन &c, the result brought about, or the end to which anything leads, is put in the Dative case; as, कल्पसे रक्षणाय (S. 5) 'thou art adequate to bring about (our) protection'; मूजाय कल्पते-जायते-संपद्यते यवागृः (Mbh.) 'gruel tends to (produce), urine.' The Dative is frequently used in this sense without भू or अस: as, यतस्ती स्वल्पदः खाय (P. I.) 'since they two cause very little pain.'
- (a) † That which is foreboded by a portentous phenomenon is also put in the Dative case; as, बाताय कपिला विश्वत ( Mbh. ) 'the tawny lightning forebodes a hurricane'; मांसीदनाय ज्याहरति मृगः (ibid.) 'the sound of a deer indicates ( the getting of ) food of flesh.'
- (b) With the words हित and सुद्ध the Dative is used; as, ब्राह्मणाय हितं-सुखं (S. K.) 'good for a Brahmana'; हितमामयाविने (Mbh.) 'good for a sickly person.'
- Obs.—fan in the sense of 'good in or to' is used with the Locative and Genitive also.
- § 67. ‡ The words नमः, स्वस्ति. स्वाहा, स्वधा, and वषद (terms used in offering oblations to gods &c.), and अल in the sense of 'a match for,' 'sufficient for,' govern this case; as नमो विश्वसूजे तुभ्यं (R. X. 16) 'a bow to you who created the universe'; स्वस्ति भवते (M. 2) 'good-bye to you'; अमये स्वाहा (S. K.) 'this offering to Agni'; similarly पितृभ्यः स्वधा, इन्द्राय वषद; दैत्येभ्यो हरिस्लं (S. K.) 'Hari is a match for the denons'; अलमेवा क्षुधितस्य (मे) तृष्त्ये (R. II. 39) 'this (cow) is sufficient to satisfy me who am hungry.'
- (a) Words having the sense of अलं 'sufficient for,' 'able to do,' such as प्रभु, शक्त and even the verb प्रभू, are used with the Dative; as, प्रभुमें हो महाय, शक्तो महो महाय, प्रभवति महो महाय (Mbh.) one

<sup>\*</sup> क्रुपि संपद्यमाने च। ( Vår. )

<sup>†</sup> उत्पातेन ज्ञापिते च। ( Vår. )

नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंबषद्योगाञ्च। ( II. 3. 16 )

wrestler is a match for another'; विधिरपि न येभ्यः प्रभवति (Bh. II. 94) 'over whom even the Creator does not prevail.'

- (b) नमः joined to क generally governs the Accusative, but sometimes the Dative also; as, मुनित्रयं नमस्कृत्य (S. K.) 'saluting the three sages'; but नमस्क्रमी नृसिंहाय ( ibid. ) 'we salute Nrisimha.'
- (c) Roots meaning 'to saluto,' such as प्रणिपत्, प्रणम्, are construed with the Dative or Accusative; as धातारं प्रणिपत्य (Ku. II. 3) 'saluting the creator'; also तस्मै प्रणिपत्य नन्दी (Ku. III. 60), आर्ये प्रणिपत्य (Mu. I); so, तां भक्तिप्रवणेन चेतसा प्रणनाम (K. 228); तां फुलदेवताभ्यः प्रणमस्य (Ku. VII. 27); प्रणम्य जिलोचनाय (K. 131).

Note.—Classical authors occasionally use the nouns also derived from these verbs with the Dative; as, सूझी प्रमाण तृषभध्वजाय चकार (Ku. III. 62); अस्मै प्रणाममकरवम् (K. 142); तस्मै दण्डप्रणाममकरवम् (Dk. I. 2).

- (d) In greeting and in expressing a blessing, the Dative is used with words like स्त्रागतं, कुशलं; as, देवदत्ताय कुशलं (Mth.); स्त्रागतं देवी (M.1) 'welcome to the Queen.' Words like कुशलं, अदं, सुसं, &c. are used with the Genitive also; see Lesson X.
- § 68. The roots कय, ख्या, शंम, and चल्ल, all meaning 'to tell,' (contrary to the principle of दुद्धाच्यच् &c.), the causal of विद् with नि (contrary to § 44), and other roots having the same sense, govern the Dative of the person to whom something is told; आर्ये कथयामि ते भूतार्थ (Ś. 1) 'O worthy lady, I tell you the truth'; एहि इमां वनस्पति-सेवां काश्यपाय निवेदयादः (Ś. 4) 'come, let us communicate this service of the trees to Kāśyapa;' so यस्मै ब्रह्मपारायणं जगौ (U. 4) 'to whom he sang (revealed) the Veda'; यस्मै सुनिर्बद्ध परं विवत्ने (Mv. 2).
- § 69. Verbs meaning 'to send' or 'dispatch' generally govern the Dative of the person, but Accusative of the place, to whom or which a thing is sent; as भोजेन दूतो रघवे विसृष्ट: (R. V. 39) 'a messenger was sent to Raghu by Bhoja; माधवं पद्मावतीं पहिण्वता देवरातेन (Mâl. 1) 'by Devarâta sending Mâdhava to Padmávatî.'

§ 70. \*The secondary or indirect object of the root सन् 'to think' (cl. 4), which is not an animal, takes either the Accusative or Dative, when contempt is to be shown; as, च त्वां तृणाय तृणं वा सन्ये (S. K.) 'I do not consider thee to be worth a straw.'

Obs.—When no negation and contempt are meant, but mere comparison, the Accusative alone is used; as, त्वां तृणं मन्ये (Mbh.) 'I consider thee as a straw'; but हरिमध्यमंसत तृणाय (Śi. XV. 61).

§ 71. † In the case of roots implying motion, the place to which motion is directed is put in the Dative or Accusative case when physical motion is indicated; as ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति; but मनसा हरिं वजित 'goes to Hari mentally' (contemplates him).

Obs.—(1) राधीक्ष्योर्यस्य विषक्षः (I. 4 39) i.e. the person, with regard to whom some questions as to good fortune or welfare are asked, is put in the Dative in the case of the roots राध 'to propitiate' and ईक्ष 'to look to the welfare of any one'; as कृष्णाय राज्यति ईक्षते वा गर्गः (i.e. पृष्टो गर्गः ग्रुभागुभं पर्यालोचयति); (2) परिक्रयणे संप्रदानमन्यतस्यां (I. 4. 44) i e. the price at which a person is employed on stipulated wages is put in the Instr. or Dat. case; as रातेन राताय वा परिक्रीतोऽयं दासः

नैतन्न्याय्यम् । सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो निर्णयाभ्युपगमो दोषाय । (M. 1) (M. 1) चपलोऽयं बटुः कदाचिद्रसमत्प्रार्थनामन्तःपुरेभ्यः कथयेत् । (Ś. 2) अहमापि वैतानिकं शान्त्युद्रकमस्यै गौतमीहस्ते विसर्जियिष्यामि । (Ś. 8)

स्पृह्यामि खलु दुर्लिले शयास्मे । मृगतृष्णिकेव नाममात्रप्रस्तावो मे विषादाय कल्पते । (ई. 7)

मूर्स नैष तव दोषः। साधोः शिक्षा गुणाय संपद्यते नासाधोः।
. (P. I. 18)

<sup>\*</sup> मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु । ( 11. 3. 17 ) † गत्यर्थकर्माणि द्वितीयाचतुथ्यौँ चेष्टायामनध्वनि । ( 11. 3. 12 )

प्रसीद् भगवति वसुंधरे शरीरमसि संसारस्य । तत्किमसंविदानेव जामात्रे कुप्यसि । ( U. 7 )

मिथ्यामाहात्म्यर्गर्विनर्भरा न प्रणमन्ति देवताभ्यो न मानयन्ति मान्या-नात्मप्रज्ञापरिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने ।

(K. 108)

प्रतिश्चतं तेन तस्मै स्वसुरवन्तिसुंदर्याः प्रदानम् । ( Dk. II. 1 ) चन्द्रापोडः समुपस्त्य पूर्ववदेव तां महाश्वेताप्रणामपुरःसरं द्शित-विनयः प्रणनाम । (K. 219)

प्राणिपत्य सुरास्तरमे शमयित्रे सुरद्विषाम् ।
अथैनं तुष्टुवः स्तुत्यमवाङ्मनसगोचरम् ॥ (R. X. 15)
रिवमावसते सतां कियाये सुध्या तर्पयते सुरान् पितृंश्च ।
तमसां निशि मूर्च्छतां निहन्त्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते ॥ (V. 3)
उमा वधूर्भवान् दाता याचितार इमे वयम् ।
वरः शंमुरतं होष त्वत्कुलोद्भृतये विधिः ॥ (Ku. VI. 82)
चरतः किल दुश्चरं तपस्तृणाबिन्दोः परिशांकितः पुरा ।
प्रजिधाय समाधिभेदिनीं हिरिरस्मे हिरिणीं सुरांगनाम् ॥ (R. VIII. 79)
वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी ।
पीता भवति सस्याय दुर्भिक्षाय सिता भवेत् ॥ (Mbh.)
स्वस्त्यस्तु ते निर्गलितांबुगर्भ

शरद्धनं नार्दाते चातकांऽपि । ( B. V. 17 ) ताम्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्र-मज्ञानतः स्वचरितं नृपितिः शशंस । ( B. IX. 77 ) परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ (Bg. IV. 8)

# ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

तदाकर्ण्य तामहं दंडवत्प्रणम्य तस्यै मदुदन्तमखिलमाख्याय विस्मयविकासिताक्षं जनकमद्र्शयम् । ( Dk. I. 4 )

सिख वासन्ति दुःखायेदानीं रामस्य दर्शनं सहदाम् । तिकयित्विरं त्वां रोदिय-ष्यामि । तदनुजानीहि मां गमनाय । ( U. 3 )

स्थयमेवोत्पयन्त एवंविधाः कुलपांशवो निःस्नेहाः पशवो येषां शुद्राणां प्रज्ञा पराभिसंधानाय न ज्ञानाय पराक्रमः प्राणिनामुपघाताय नोपकाराय धनपग्त्यागः कामाय न धर्माय । किं बहुना । सर्वमेव येषां दोषाय न गुणाय । (K. 288)

श्रोत्रियायाभ्यागताय वत्सतरीं महोक्षं वा निर्वपन्ति गृहमेधिनः । (U. 4)

दुदेहि गां स यज्ञाय सस्याय मधवा दिवम् । संपद्मितमयेनोभौ दधतुर्भुवनहयम् ॥ (R. J. 26) नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्रावसृष्टेः केवलात्मने । गुणवयविभागाय पश्चाद्भदमुपेयुषं ॥ (Ku. II. 4)

स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः । (V. 1.) सर्वः कल्ये वयासि यतते लम्धुमर्थान्कुदुम्बी पश्चालुत्रैरपहृतभरः कल्पते विश्रमाय । (V. 3) यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम् । निर्वाणाय तमस्य हि विशेषतः ॥ (V. 3) शुद्धान्तसंभोगनितान्ततुष्टे न नेषधे कार्यमिदं निगायम् । अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा ॥ (N. III. 95) किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्द्वक्शाभि बल्क्लम् । वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी ययरुणाय कल्पते ॥ (Ku. V. 44)

र्फ्सामसमर्थानाम्छपद्रवायात्मनो भवेत्कोपः । पिठरं कथदतिमात्रं निजपार्श्वानेव दहतितराम् ॥ (P. I. 14) पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम् । उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न झान्तये ॥ (H. 3) प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिश्व अं ।
अनुद्वंकुरुते घनध्वनि न हि नोमायुरुतानि केसरी ॥ (Si. XVI. 25)
संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्चत्य पयस्विनी सा ।
दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपश्च इश्वेति तमादिदेश ॥ (R. II. 65)
तस्याः प्रसन्देन्दु स्वः प्रसादं ग्रुरुत्वेपाणां ग्रुरवे निवेद्य ।
प्रहर्विचिह्नानुमितं प्रियाये शशंस वाचा पुनरुक्तयेव ॥ (R. II. 68)
ततो यथावद्विहिताध्वराय तस्मै समयावेशविवर्जिताय ।
वर्णाश्रमाणां ग्रुरवे स वर्णा विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे ॥ (R. V. 19)
वसन्स तस्यां वसती रघ्यां प्रतावशोभामधिरोपितायाम् ।
न माथिलेयः स्पृह्यांवश्वव भर्जे दिवो नाप्यलकेश्वराय ॥ (R. XVI. 42)
तस्यै स्पृहयमाणोऽसौ बहुपियमभाषत ।
सानुनीतिश्च सीतायै नाश्वध्यन्नाप्यस्यत ॥
संकुध्यसि मृषा किं त्वं दिद्देशुं मां मृगेक्षणे ।
ईक्षितव्यं परस्वीभ्यः स्वधमों रक्षसामयम ॥

Wretched man, do you like service in the house of a Chandala? Lady, do not misunderstand me, and do not get angry with me in vain.

अन्यथा प्रातराशाय क्रयाम त्वामळं वयम् ॥ (Bk. VIII. 76-8,98)

1 do not long for ( स्पृह ) wealth, but immortal glory.

रावणाय नमस्कुर्याः स्यात् सीते स्वस्ति ते ध्रुवम् ।

Having promised Lakshmana to accompany him, why do you now tell him that you are unable to do so?

Being greatly delighted at hearing the account, they communicated (विद् with नि) to him even their very secrets.

Even a sight of these pious men will bring about (英可) n.y purification; I shall, therefore, wait upon them for the accomplishment of my desired object.

l told him (स्या with आ) through my brother tha i had nothing to do with seeing him.

Old lady, such sad thoughts will only result in greater sorrow; therefore compose yourself for a time.

The enjoyment of pleasures in this world only leads to disgust.
My subjects bear hatred towards (अस्प्) me and plot against (इह) my life.

First salute (प्रणम्) your preceptor and then begin to learn your lesson.

A bow to the three-eyed God, who reduced Cupid to ashes with the fire of his third eye.

When a man gets a son, he pays off the debt due to his fathers. You yourself are able to defeat (use अहं) the whole troop of the enemy.

When a man is doomed by fate, even a trifling cause is sufficient ( असं ) to bring about his ruin.

I shall send a messenger to the king of Videha and communicate to him this glad tidings.

## LESSON VIII.

## The Ablative Case.

- § 72. The chief sense of the Ablative case is अपादान. That from which separation, whether actual or conceived, takes place is called अपादान and is put in the Ablative case; as, आमादापाति 'he comes from a village'; i. e., that from which the separation takes place is ग्राम. It has thus the sense of 'from' in English.
- \$ 73. \* A noun in the Ablative case frequently denotes the cause of an action or phenomenon, and has the sense of on account of', 'for', 'by reason of &c.; as सोहदादप्रमाध्यां (U.1) not living apart (whose resort was not different) on account of affection 'A noun, not of the feminine gender, denoting the cause of an action is put in the Instrumental or Ablative; as, जाङ्येन जाङ्यात् या बद्धः (S.K.) 'he was caught by reason of his dulness:' बुद्ध्या मुक्तः (S.K.)

<sup>\*</sup> विभाग गुणेऽस्त्रियाम । ( II. 3, 25 ).

'he was set at liberty on account of his skill'; भक्त्या छरी मय्यनुकम्पया च भीताऽस्मि ते ( R. II. 63 ) 'I am pleased with thee for thy devotion to ( thy ) preceptor and compassion on me.'

Obs.—Sometimes a feminine noun also is used in the Ablative in this sense; as नास्ति घटोऽनुपलकोः (S. K.).

- (a) The Ablative often serves the purpose of a whole causative assertion in replying to, or advancing agruments in, discussions; as, पर्वतो बिह्मान धूमात (Tarka) 'the mountain has fire (in it), because there is smoke'; नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः। वैषम्पनेष्ण्यप्रसंगात (S. B.) '(A disputant says), God cannot be the efficient cause of the world. Why? (Because) he is liable to (the two charges of) being partial and cruel.'
- § 74. Words in the comparative degree, or such as have the sense of comparison, are used with the Ablative of that with reference to which the comparison is made; as सत्याद्व्यन्तं श्रेयः (Ve. 3) 'falsehood is better even than tru'h'; मोहाद्युत्कष्टतरः प्रवाधः (R. XIV. 56) 'consciousness became more painful than swoon'; चैत्ररथादन्ने दन्दान्ते (R. VI. 50) 'in Vrindåvana not inferior to Chaitraratha'; अखन्मसहस्रेभ्यः सत्यमेवातिरिच्यते (H. 4) 'truth itself is superior to a thousand horse-sacrifices'; आदस्य प्रविद्याद्वराहो विशिष्यते (Manu. III. 278) 'for a Śråddha ceremony afternoon is preferred to forenoon'.
- § 75. \*When the sense of an absolutive is suppressed in a sentence, the object of the absolutive is put in the Ablative case; as, प्रासादात्प्रेक्षते (S. K.)=प्रासादमारुह्य प्रेक्षते 'sees from a palace'; so श्वद्युराजिहेति (S. K.)=श्वद्यारं विश्य जिहेति.
- (a) The place where an action is performed is also put in the Ablative under the same circumstances; as आसनात्प्रेक्षते. i. e. आसने उपविद्य प्रेक्षते 'sees from a seat.'
- (b) In questions and answers also the Ablative is used; a3, कुतो भवान । पाटलिएजात ( Mbh. ).

<sup>🕈</sup> त्यब्होपे कर्मण्युपसंख्यानम् । अधिकरणे च । प्रश्नाख्यानयोश्च । ( Vår. )

- § 76. \*Words denoting जुगुटसा 'abhorrence,' बिराम 'cessation,' 'refraining', and प्रमाद 'swerving', govern the Ablative case; as पापाज्जुगुटसते (Mbh.) 'he shrinks from sin'; नसीतस्मादिरम (U.1), 'desist from this, O child'; स्वाधिकारात्प्रमत्तः (Me. 1) 'swerving from his duty'; similarly प्राणाघातासितृत्तिः (Bh. II. 26) 'refraining from injury to life'; धर्मान्युह्मति (Mbh.).
- Obs.—प्रमद is usually construed with the Locative in the sense of 'to be careless about'; as, न प्रमायन्ति प्रमदास्र विपश्चितः (Manu. II. 213) 'wise men are not careless about their women.'
- § 77. † The teacher from whom something is learnt, the 'prime cause' in the case of जन् 'to be born', and the 'source' in the case of म्, are put in the Ablative case; as उपाध्यायादधीते (S. K.) 'learns from the preceptor'; so मया तीर्थादिभिनयिचा शिक्षिता (M. 1) 'I learnt the art of dramatic representation from a teacher'; गोमयाहुश्विको जायते (Mbh.) 'the scorpion is produced from cowdung'; प्राणाद्वायुरजायत (Rigveda X. 90) 'the wind was born from the breath'; हिमवतो गंगा प्रभवति (Mbh.) 'the Ganges has its source in the Himâlayas'; लोभात कोध: प्रभवति (H. 1) 'anger proceeds from avarice'.
  - Obs.—Verbs meaning 'to be born' are often used with the Locative of the 'source'; as, परदारेषु जायेते हो सती कुंडगोलको ( Manu. III. 174); जातोऽपि दास्यां शूद्रेण (Y. II. 183); शुक्तासस्यापि रेणुकायां तनयो जातः (K. 73); सा तस्यासुदपादि (Ku. I. 22).
  - § 78. ‡ In the case of words implying 'fear' and 'protection from danger,' that from which the fear or danger proceeds is put in the Ablative case; as, न भीतो मरणावस्म (Mk. 10) 'I am not afraid of death': क्षेरबासियुनीदात (Bk. IX 11) 'were afraid of the monkey's

<sup>\*</sup> जुरुप्साविरामप्रमादार्थाना द्वपसंख्यानम् । ( Vår. )

<sup>†</sup> आख्यातोपयोगे । जनिकर्तः प्रकृतिः । भुवः प्रभवः । (I. 4. 29-31)

<sup>ै</sup> भीत्रार्थानां भयहेतः । ( J. 4. 25)

- sound'; तीक्षांद्विद्धित्रते (Mu. 3) 'is afraid of (shrinks away from ) a severe person'; भीमाद दु:शासनं त्रातुं (Ve. 3) 'to save Duḥsasana from Bhîma'; so लोकापवादाद्धयं (Bh. II. 62); तृणबिन्द्ोः परिशंकितः (R. VIII. 79).
- (a) \* That from which a person is warded off or prevented, is also put in the Ablative; as पापान्तिवारयात (Bh. I. 72) 'wards off from sin'.
- § 79. † In the case of the root जि with प्रा, that which becomes unbearable is put in the Ablative case; as अध्ययनात्प्राजयते (Mbh.) 'finds study unbearable'.
- § 80. 4 The point of time or space from which some 'distance in time or space' is measured, is put in the Ablative case. The word denoting the 'distance in space' is put either in the Nominative or Locative, and that denoting 'the distance in time', in the Locative; as, गवीधमतः सांकाइयं चत्वारि योजनानि चतुर्ध योजनेषु वा (Mbh) 'S. is four yojanas from G.'; कार्तिक्या आग्रहायणी मासे (ibid.) 'A'. is one month (at the interval of one month) from K.' So समुद्रात्प्री कोशी or क्रोशयो:
- § 81. + Words meaning 'other than' or 'different from', such as अन्य, पर, इतर; आरात 'near' or 'remote'; ऋते 'without'; words indicative of the 'directions' used also with reference to the 'time' corresponding to them; words expressive of 'directions' derived from the root अञ्च (e. g. प्राक्त, प्रत्यक्); and such as end in आ and आहि; all these govern the Ablative case; as कृष्णादन्यो भिन्न इतरो वा (S. K.) 'different from, or other than, Krishna'; आराइनात् (S. K.) 'near the village, or away from it'; विविकादतेऽन्यच्छरणं नास्ति (V. 2) 'there

<sup>\*</sup> वारणार्थानामीप्सितः । ( I. 4. 27 )

<sup>†</sup> पराजेरसोहः । ( I. 4. 26 )

<sup>‡</sup>यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पश्चमी । तसुक्ताव्ध्वनः प्रथमासप्तम्यौ । कालात् सप्तमी च बक्तस्या । ( 🗸 🕯 ग. )

<sup>+</sup> अन्यारादितरर्तेदिकशब्दाश्चन्तरपदाजाहियुक्ते । (II 3. 29)

is no resort other than a retired spot'; ग्रामाल्पूर्व उत्तरों वा 'to the east or north of the village'; चैत्राल्पूर्वः फाल्युनः (S. K.) 'the month of Phalguna is prior to (that of) Chaitra'; प्राक् प्रत्ययवा ग्रामात् (ibid.) 'to the east or west of the village'; दक्षिणा दक्षिणाहि वा ग्रामात् (ibid.) 'to the south, or in the southern direction, of the village'; प्राङ्नाभिवर्धनात (Manu. II. 29) 'before the navel is cut.'

- § 82. The words प्रमृति, आरभ्य, बहि:, अनन्तरं, परं and ऊध्वं govern this case; as, होशवात्प्रभृति पोषितां (U.1) 'brought up ever since her childhood'; मालत्याः प्रथमावलोकदिवसादारभ्य (Mâl. 6) 'from the day of first seeing Mâlatl'; निवसस्रावसथ पुराद्वहिः (R. VIII, 14) 'residing in a dwelling out of the town'; पाणिपीडनविधेरनन्तरं (Ku. VIII, 1) 'after the espousing of her hand'; अस्मात्परं (Ś. 6) 'after this person'; ऊर्ध्वं म्रिये महूर्ताद्ध (Bk. XVIII, 36) 'I shall die after a moment.'
- Obs.—(a) The words प्रभृति and आरभ्य are often found used with adverbs of time in the same sense; as, यतः प्रभृति, ततः प्रभृति (S. 3); अय प्रभृति तवास्मि दासः (Ku. V. 86).
- (b) The sense of अनन्तरं, परं &c. is sometimes understood; as, बहोईटं कालात् (U. 2) 'seen after a long time.'
- § 83. \*The words पृथक् 'different', विना and नाना, govern, besides this ease, the Accusative and Instrumental eases; as रामाद्रामेण रामं वा विना पृथग् नाना वा (S. K.) 'without or different from Ràma'; नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (Vopadeva).
- § 84. The preposition आ in the sense of 'till', 'as far as', and 'from,' governs the Ablative case; as, आ परितोषादिद्वपां (S. 1) 'till the satisfaction of the learned'; आ मूलाच्छोत्तमिच्छामि (S. 1) 'I wish to hear from the beginning'; आ कैलासात् (Me. 11) 'as far as the Kailása.' Sometimes आ is joined to nouns to form Avyayîbháva compounds; as, आमेखलं संचरतां घनानां (Ku. I. 5) 'of clouds sweeping as far as the girdle (middle part).'

<sup>\*</sup> पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम् । ( II. 3. 32)

- § 85. \*When 'concealment' is indicated, the person whose sight one wishes to avoid is put in the Ablative case; as, मातुनिलीयते रूजा: (S. K.) 'Krishna hides himself from his mother.'
- § 86. † The preposition प्रति in the sense of 'representative of' or 'in exchange for', governs the Ablative; as, प्रशुद्धः रुष्णात्प्रति (S. K.) 'P. is the representative of K.'; तिलेश्यः प्रतियच्छति मापान (S. K.) 'exchanges Mashas for sesamum'.

अनुष्ठितानिदेशोऽपि सत्कियाविशेषादनुपयुक्तमिवातमानं समथयं । (Ś 7)

अलमलमाक्रन्दितेन । सूर्योपस्थानात्प्रतिनिवृत्तं पुरूरवसं मामुपेत्य कथ्यतां कुतो भवत्य: परित्रातव्या इति । ( V. 1 )

रामः — एवमेतत् । एते हि हृदयममीभिदः संसारभावा येभ्यो बीभ-रसमानाः संत्यज्य सर्वान् कामान्मनीषिणोऽरण्ये विश्राम्यन्ति । (U.1)

नास्ति जीवितादन्यद्भिमततरिमह जगित सर्वजंतूनाम् । ( K. 35 ) नैव जानासि तं देवमैक्ष्वाकं यदेवं वदिस । तिव्वरम्यतामतिप्रसंगात् । ( U. 5 )

कृतातिथ्यया महाश्वेतया परिषृष्टो दिग्विजयादारभ्य विंनरमिथुनानु-संरणप्रसंगेनागमनमात्मनः सर्वमान्वचक्षे । (K. 134)

वत्से मालति जन्मनः प्रभृति वल्लभा ते लवंगिका । तत्किमुज्जिहान-जीवितां वराकीं नानुकम्पसे । (Mål. 10)

चाणक्यः — वृषल वृषल अलमुत्तरोत्तरेण । यद्यस्मत्तो वरीयान् राक्षसो-ऽबगम्यते तदिदं शस्त्रं तस्मै दीयताम् । (Mu. 3)

<sup>\*</sup> अन्तर्थी येनादर्शनमिच्छति । ( I. 4. 28 )

<sup>†</sup> प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् । ( II. 3. 11 )

तासां चतुर्दश कुल।नि । एकं भगवतः कमलयोनेर्मनसः समुत्पन्नम् । अन्यद्वेदेभ्यः संभूतम् । अन्यद्ग्रेरुद्भृतम् । अन्यत् पवनात्प्रसूतम् । अन्यद-मृतादुन्मथ्यमानादुत्थितम् । अन्यज्जलाजातम् । अन्यद्किकिरणेभ्यो निर्गतम् । अन्यत्सोदामनीतः प्रवृत्तम् । (K. 136)

> मां तावद्रद्धर शुचो दयिताप्रवृत्त्या स्वार्थात्सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव । ( V. 4 )

निशम्य चैनां तपसे कृतोयमां सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसाम् । उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मनिवतात्॥

(Ku. V. 3)

प्रजां संरक्षति नृपः सा वर्धयति पार्थिवम् । वर्धनाद्रक्षणं श्रेयस्तदभावे सदप्यसत् ॥ ( H. 3 )

त्वचं स मेध्यां परिधाय रौरवी-मशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत् । (R. III. 31)

अनम्राणां समुद्धर्तुस्तस्मात्सिन्धुरयादिव । आत्मा संरक्षितः सुद्धैर्वृत्तिमाश्रित्य वैतसीम् ॥ (R. IV. 35)

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषुपजायते । ' संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ कोधाद्भवति संभोहः संमोहात्समृतिविश्रमः । स्मृतिभंशाद्भुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ ( Bg. VI. 62-3 )

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनाद्ि ।

्यगेव प्रयागाच मध्यदेश: प्रकीर्तित: ॥ (Manu. II. 12)

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

जन्मकर्मतो मिलनतरजनं जनतो निश्चिंशातरलोकहृद्यं लोकहृद्येभ्यो निर्घृणतर-सर्वसंन्यवहारमपुण्यकर्मैकापणं पक्कणमपद्म्यम् ।  $(K,\,356)$ 

सा कुसम्पटितशिलीस्खमनोहरान्मदनचापादिव प्रमदवनात्त्रस्यति जानकीव पीतरक्तेभ्यो रजनिचरेभ्य इव चम्पकाशोकेभ्यो विभेति । (K. 225)

तं तृपं वसुरक्षितो नाम मन्त्रिवृद्ध एकदाऽभाषत । तात अत्रभवति सर्वैवात्म-संपद्भिजनात्प्रभृत्यन्यनैव लक्ष्यते । बुद्धिश्च निसर्गपट्टी तवेतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते । ( Dk. II. 8 )

अहो दुराराध्या राजलक्ष्मीरात्मविद्भिरि राजभिः—
तीक्ष्णादुद्दिजते मृदौ परिभवत्रासान्न संतिष्ठते
मूर्खान्द्वेष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्वत्स्वि ।
क्रिस्योऽप्यधिकं बिभेत्युपहसत्येकान्तभीस्त्नहो
श्रीर्लच्यप्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्या भृशम् ॥ (Mu. 3)
सर्वद्रव्येषु विद्येष द्रव्यमाहुरनुत्तमम् ।
अहार्यत्वाद्वनर्घत्वादक्षयत्वाच सर्वदा ॥ (H. 1)
प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणादिष ।
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ।। (R. I. 24)

न नवः प्रभुराफलोदयात्थिरकर्मा विरराम कर्मणः।
न च योगविधेर्नवेतरः स्थिरधीरा परमात्मदर्शनात्॥ ( R. VIII. 22 )
रत्नैर्महाँहेंस्तुतुर्जन देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्।
सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः॥ ( Bh. II. 80 )
श्रेयान्स्वधर्मो विग्रणः परधर्मात्स्वजुष्टितात्।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावतः॥ ( Bg. III. 35 )
लोभान्मोहाद्भयान्मैत्र्यात् कामात्कोधात्तथैव च।
अज्ञानाद्वालभावाच साक्ष्यं वितथसुष्यते। ( Manu. VIII. 118 )
पूर्वस्मादन्यवद्भाति भावाहाश्ररियं स्तुवन्।
कृते क्रीर्यात्समायातो मां विश्वासयितुं तु किस्॥
इतरो रावणादेव राधवानुचरो यदि।

सफलानि निमित्तानि पाक प्रभातात्रतो मम ॥ ( Bk. VIII. 105-6 )

दक्षादृक्षं परिकामन्रावणाद्विभ्यती भृशम् । शबोस्राणमपश्यन्तीमदृश्यो जनकात्मजाम् ॥ तां पराजयमानां स भीते रक्ष्यां दृशाननात् । अन्तर्वधानां रक्षोभ्यो मलिनां ध्याममूर्धजाम् ॥ (अपश्यव) (Bk. VIII. 70-1) एतद्वीऽयं भृष्टः शास्त्रं आविषयत्यशेषतः । एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं म्रानिः ॥ ( Manu. I. 59 ) एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । साविज्यास्त् परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ( Manu. II. 83 )

A house without a house-wife surpasses a forest in dreariness. Go in the northern direction ( उत्तरं) of this tree, and I shall just follow you.

Do not desist from the work you have once promised to perform.

I have walked to this place from the hermitage of Valmiki to learn the Vedas from these ascetics.

He exposed himself to much trouble in saving that girl from danger.

He who wards off his friend's mind from sin and makes him set it on virtue, is called a real friend.

Do you not know that various kinds of miseries result from treading in the foot-steps of the wicked ?

This your illness arose (जन्) from your great exertions of yesterday. Is there now any change for the better:

Who else but this powerful king can protect his realm as far as ( our ) the regions of the Himálayas?

Before ( प्राक् ) beginning his studies he places his grammar and dictionary by him.

Five years ago I saw this very charming forest; but now it has undergone a wast change.

Ever since the day on which I happened to see her, my mind has become perturbed, and I do not think even of taking my food, on account of my constantly thinking of her.

I do not approve of the speech you made yesterday after ( ऊर्धे or अनन्तरं ) the excellent oration of the President.

Sîtà was dearer to Rama ( Gen. ) than his very life.

Honesty is superior to all other virtues; without it one cannot inspire any one with confidence.

That wretched fowler did not see the little parrot on account of his body being contracted through fear.

Revered Sir, we wish to hear from you the history of this parrot from ( आ ) the beginning.

Bombay is one hundred and twenty miles from Poona.

#### LESSON IX.

#### The Locative Case.

- § 87. The place, in or on which an action is represented as taking place, is called अधिकरण, and is put in the Locative case; as, स्थाल्यामोदनं पचित 'cooks food in a cooking-utensil'; आसने उपविश्वति 'sits on a seat.'
- (a) The Locative is used to denote the time when an action takes place; as, आषाहर्य प्रथमदिवसे (Me. 2) 'on the first day of A'shádha'; so शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम् (R. I. 8).
- § 88. The Locative has very often the sense of 'towards,' about', 'as to' &c.; as, मिय मा भ्रक्रणा (Màl. 9) 'be not ruthless towards me'; विषयेषु विनाश्यमंग्र निःस्पृहोऽभवत् (R. VIII. 10)' became free from desire for perishable objects.'
- § 89. \*With adjectives in the superlative degree, and in those cases where a distinction is made, as of an individual from his whole class, (generally expressed by 'of', or 'among' in English), the nouns, with respect to which such pre-eminence or distinction is shown, are put in the Genitive or Locative; as, गवां गोषु वा सुक्षीरा (S. K.) 'among cows the black one gives much milk'; so नृणां नृषु वा दिज: अष्ठ: (ibid.).

<sup>\*</sup> यतश्रव निर्धारणम् । ( II. 3. 41 )

- § 90. \*Words expressive of the interval of time or space are put in the Ablative or Locative, as, आस्मिन्दिन भुक्त्वाऽयं ज्यहात ज्यहे वा भोक्ता (S. K) 'having dined to-day, he will dine again after (the interval of) three days;' इहस्थोऽयं क्रोशात्कोशे वा लक्ष्यं विध्येत (S. K.) 'standing here, he will hit a mark at (the distance of) one Koss.'
- § 91. This case is used in lexicons to denote 'in the sense of,' as, बाजा बलिस्ते इरे (Amara.) 'बाज is used in the sense of 'the son of Bali', and 'an arrow'.
- § 92. The Locative is sometimes used to denote the object or purpose for which anything is done; as, चर्माण द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहिन्त कुञ्जरम् । केशेषु चमरी हन्ति सीमि पुष्कलको हतः (Mbh.) 'man kills the tiger for skin, the elephant for tusks, the Chamarl for hair, and the musk-deer for musk.'
- § 93. Words meaning 'to act', 'to behave', to deal with', are construed with the Locative; as आयों ऽस्मिन्त्रिनयेन वर्ततां (U. 6) 'let your honour act modestly towards this person'; कयं कार्यविनिमयेन व्यवहरति मध्यनात्मज्ञः (M. 1)'Oh! Does the fool deal with me by an exchange of duties?'; कुरु प्रियसखीत्रत्तिं सपत्नीजने (S. 4) 'act the part of a dear friend towards the rival wives.'
- § 94. Words signifying 'love,' 'attachment', 'respect,' such as सिंह, अभिल् , अनुरुज्न &c., govern the Locative of the person or thing for whom or which the 'love' &c. is shown; as किंन सलु बाले ऽस्मिन सिद्धात म मनः (Ś. 7) 'why, indeed, does my mind love this child?'; न तापसकन्यकायां शकुन्तलायां ममाभिलाषः(Ś.2) 'I cherish no love for Śakuntalā the daughter of the sage'; स्वयोषित रातः (Bh. II. 62) 'attachment to one's own wife'; दण्डनीत्यां नात्याहतोऽभृत (Dk. II. 8) 'had no great regard for politics'; देवे चन्द्रग्रेस हडमनुरक्ताः प्रकृतयः (Mu. 1) 'the subjects are firmly attached (devotedly loyal) to His Majesty Chandragupta;' अस्ति में सोदरस्नेहोऽप्येतेषु (Ś. 1) 'I have also a sisterly affection for them'

<sup>\*</sup> सप्तमीपश्चम्यौ कारकमध्ये।(II 3.7)

- Obs.—Derivatives from अनुरञ्ज् are occasionally used with the Accusative; as, एषा अवन्तमनुरक्ता ( S. 6 ); अपि उपलमनुरक्ताः प्रकृतयः ( Mu. 1 ). In such cases अनु must be taken separately, and understood as a कर्मप्रवचनीय governing the Accusative case. See § 37.
- § 95. When a word indicating 'cause' is used, 'the effect' is often put in the Locative: as, दैवमेव हि नृणां नृद्धौ क्षये कारणं (Bh. II.84) 'fate alone is the cause of the decline and prosperity ( rise and fall ) of men'.
- § 96. The root युज् and its derivatives govern the Locative of the thing in the sense of 'to' in English; as, असाधुद्शी तत्रभवान् काद्यपो प इमामाअमधर्म नियुक्ति (S. 1) 'the revered Kasyapa is not prudent, as he appoints her to the duties of the hermitage.'
- (a) With words expressive of 'fitness', 'suitableness' &c., the nouns regarding which the fitness is expressed are put in the Locative case: as, युक्तस्पामिदं त्विय ( Ś. 2 ) 'this is fit for thee'; त्रेलोक्यस्यापि प्रभुत्वं तस्मिन्युज्यते (H. 3) 'the sovereignty of even the three worlds suits him': अथवोपपन्नमेतद्दिकल्पेऽस्मिन्राजनि ( Ś. 2 ) 'or this is quite proper for this sage-like king'; ते गुणा: प्रस्मिन् ब्रह्मण्युपपयन्ते (Ś. B.190) 'those attributes suit the Supreme Brahma.'
- Obs. The Genitive is not infrequently used in the same sense; as, उपपन्निम इं विशेषणं वायोः ( V. 2 ) 'this epithet suits the wind.'
- § 97. The Locative, strictly speaking, implies place, but in several cases it is used with the object or recipient to which anything is entrusted or imparted as, शुक्रनासनाम्नि मिल्जिण राज्यभारमाराप्य योवनस्वस्वस्व (K. 57) 'having entrusted the responsibilities of the kingdom to his minister, Sukanâsa, (he) enjoyed the pleasures of youth': वितरति ग्रहः प्राज्ञ विद्यां पथैव तथा जड (U. 2) 'a preceptor imparts instruction to a elever person in the same way as he does to a dull-headed one'; so योग्यसचिव न्यस्तः समस्तो भरः (Ratn. 1).

Note. नृतू with बि is used with the Dative also; as, महां तं ट्यतरन ( Dk. र. 1 ) 'gave him over to me': 50, मारी बस्ते दर्शने वितरति (\$. 7).

- (a) Roots implying 'to seize' or 'to strike,' often govern the Locative of that which is caught hold of or struck; as, आर्तजाणाय व: इन्हों न प्रहतुमनागिस (S. 1) 'your weapon is for protecting the distressed, and not for striking the innocent;' के होचु गृहीत्वा 'seizing by the hair.'
  - § 98. Words like शिष्, मच्, अस्, having the sense of 'throwing or 'darting', govern the Locative of that against which anything is thrown; as स्रोचु हारान्मुस्थाः (R. IX. 58) 'of him who wished to throw arrows at the deer;' न बाणः संनिपात्योऽस्मिन्स्गहारीरे (S. 1) 'an arrow should not be discharged at this body of the deer.'
  - (a) Words implying 'belief,' 'confidence,' generally govern the Locative of that in which belief is placed; as पुंसि বিশ্বমিনি কুল কুমাৰ্থা (N. V. 100) 'when does a virgin ever believe in man?'
  - Obs.—अद्धा governs the Accusative; as, कः श्रद्धास्यति भृतार्थे (Mk. 3) 'who will believe the real state ( of things )?'
  - § 99. \*Words like अधितिन 'who has learnt,' गृहीतिन 'who has comprehended,' govern the Locative of that which forms their object; and साधु and असाधु, of that towards whom the goodness or otherwise is shown; as, अधीती नतुष्विद्यायेषु (Dk. II. 5) 'versed in the four Vedas'; गृहीती पट्स्केषु (ibid.) 'who has mastered the six angas;' मातिर साधुरसाधुर्वा (8. K.) 'well-behaved or ill-behaved towards his mother.'
  - § 100. Words like ह्यापूत, आसक्त, ज्यम, तत्पर, having the sense of 'engaged in,' 'intent on,' and कुशल, निपुण, शौणड, पडु, प्रवीण, पण्डित, meaning 'skilful,' and धृत and कितव meaning 'a rogue,' are used with the Locative; as गृहकर्मणि ज्यापृता ज्यमा वा (P. II.) 'engaged in her house-hold duties;' रामो ५ भृते निपुण:-प्रवीण: (S. K.) 'Râma is skilful in playing at dice.'
- (a) | The words प्रसित and उत्सुक meaning 'greatly desirous of,' 'longing for', govern the Locative or Instrumental: as, निश्चयां निद्रया वा उत्सुकः (S. K.) 'longing for sleep': so मतो निदेशमिक्षयोत्सुकं में (R. V. 11).

<sup>\*</sup> कस्येन्त्रिषयस्य कर्मण्युपसंख्यानमः। साध्वसाधुप्रयागं च । (Vår) । प्रसितात्स्रकाभ्यां तृतीया च । ( II. 3. 44 )

Note.—राघ with अप in the sense of 'to offend' generally governs the Locative in the sense of the Accusative, and sometimes the Genitive; as, कस्मिन्निप पुजाहें ऽपराद्धा शकुन्तला (S. 4) 'Sakuntalâ has offended (erred with respect to) some one deserving respect'; so अपराद्धा ऽस्मि तन्नभवतः कण्वस्य (S. 7).

प्रथितयशसां भासकविसौमिल्लकविमिश्रादीनां प्रबन्धानितक्रम्य वर्तमान-कवेः कालिदासस्य कियायां कथं परिषद्ो बहुमानः ! (M.1)

यः पोरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः सोऽहमविन्नक्रियोपलम्भायः धर्मारण्यमिदमायातः । (ई. 1)

हृदं त्विय बद्धभावोर्वशी । न सेतोगतमनुरागं शिथिलयति । (V. 2)

एष देवों रघुपतिस्तिष्ठति । स च स्निद्यत्यावयोक्त्कण्ठते च युष्म-त्संनिकर्षस्य । (V. 6)

दुर्जनत्वं च भवतो वाक्यादेव विज्ञातं यदनयोर्भूषालयोर्विग्रेह भवद्वचनमेव निदानम् । ( H. 3 )

एव धृष्टगुम्नेन द्रोणः केशेष्वाकुष्यासिपत्रेण व्यापाद्यते । ( Ve. 3 )

न जानामि केनापि कारणेनापहस्तितसक्लसखीजनं त्विय विश्वसिति मे हृदयम् । (  $\mathbf{K}$ . 233 )

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ।

अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ॥ ( H. 2 )

न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चात्मनि ।

विश्वासस्ताहराः पुंसां यावान्मित्र स्वभावजे ॥ ( H. 1 )

क्षमा शत्री च मित्रे च यतीनामेव भूषणम् ।
अपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सैव दूषणम् ॥ ( H. 2 )
बाञ्छा सज्जनसंगमे गुणिगणे प्रीतिर्गृरी नम्रता
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्भयम् ।
भक्तिः श्रूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खलेध्वेते येषु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ ( Bb. II. 62 )
संतानार्थाय विधये स्वभुजाद्वतारिता ।
तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिषे ॥ ( R. I. 34 )
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ( Manu I. 96 )

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

```
अवैमि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये एकण्यात्मसमं नियोक्ष्ये।
व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय शेषः॥ ( Ku, III, 13 )
अशुद्धप्रकृतौ राज्ञि जनता नानुरज्यते। ( P. I. 11 )
जनकानां रघूणां च यत्कृत्स्नं गोत्रमङ्गलम्।
तिस्मन्नकरूणे पापे तथा वः करुणा मिष्य॥ ( U. 6 )
निर्श्णेष्विप सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः।
न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चांडालवेश्मिनि॥ ( H. 1 )
इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षाभिनिवेशमीशम्।
न कश्चन भातृषु तेषु शक्तो विष्डुमासीदनुमोदितुं वा॥ ( R. XIV. 43 )
परकर्मापहः सोऽभृदुचतः स्वेषु कर्मस्।
आरुणोदात्मनो रन्धं रन्धेषु प्रहरन् रिपून्॥ ( R. XVII. 61 )
भगवति कमलालये भृशमरुणज्ञाऽसि।
आनन्दहेतुमिष देवमपास्य नन्दं
रक्ताऽसि कि कथ्य वैरिणि मौर्यपुत्रे। ( Mu. 2 )
```

साक्षात्रियाम्रुपगतामपहाय पूर्व
चित्रापितां मुहुरिमां बहु मन्यमानः।
स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य
जातः सखे प्रणयवान्मृगतृष्णिकायाम्॥ ( \$. 6 )
पोतो दुस्तरवारिराशितरणे दीपोऽन्धकारागमे
निर्वाते व्यजनं मदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्यै श्वृणिः।
इत्थं तद्भवि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिन्ता कृता
मन्ये दुर्जनचित्तवृत्तिहरणे धाताऽपि भग्नोचमः॥ ( H. 2 )
चिरेणानुगुणं प्रोक्ता प्रतिपत्तिपराङ्मुखी।
न मासे प्रतिपत्तासे मां चेन्मर्तासि मैथिलि॥ ( Bk. VIII, 95 )
एतस्मान्मां कुशिलनमभिज्ञानदानादिदित्वा
मा कौलीनाद्सितनयने मय्यविश्वासिनी भूः। ( Me. 115 )
एवमात्रवचनात्स पौरुषं काकपक्षकधरेऽपि राघवे।
अद्भे त्रिद्वागोपमात्रके दाहशक्तिमिव कृष्णवर्त्मानि॥ ( R. XI. 42 )

The subjects of this king are all attached (रञ् with अनु) to him.

He who shows pity towards helpless men, and he who performs sacrifices to gods, are considered equal in merit.

My husband does not love ( किह ) me, does not believe in what I tell him, and appoints me to unworthy acts; will you, my friend, tell me what I should do under these circumstances?

A sage becomes regardless ( निःस्पृह ) of the pleasure or pain of this worldly life.

Have no anxiety whatever as to the education of this boy.

He entrusted the burden of his family to his eldest son, and bidding farewell to all his friends and relations, betook himself to a forest residence.

He was seized by the hair and pulled down; and then all the spectators threw ( भित् or मुन्) stones at him.

The absent-minded woman did not cast even a look at what was taking place near her.

This news has all got abroad. Has it not reached your ears that the king has fixed his love on Sågariká?

Kaikeyî was the prime cause of the banishment of Ráma for fourteen years.

He always spends his time in gambling with men expert in that art.

This is the tallest tree of all in this garden.

Of all persons, he who is intent on doing good to others, is most to be praised.

Among Indian poets Kàlidàsa and Bhavabhûti are the most renowned.

Ràkshasa will not leave his family with men not equal to him in dignity.

#### LESSON X.

#### The Genitive Case.

§ 101. The Genitive case, as observed in Lesson III., is not a Kàraka case, and, strictly speaking, expresses the relation of one noun to another in a sentence. In the rules given in this Lesson the Genitive has one principal sense, viz. संबन्ध, and even in those cases where verbs are used with the Genitive, it is to be considered as having the sense of relation only. But in several instances this case is used by loose, and not infrequently even classical, authors, to express relations pertaining to other cases; as, तं च व्यस्जद्भरतस्य (U. 4) 'sont it to Bharata' (भरतस्य being put for भरताय); जयसेना-यास्तावतसंवय गच्छ (M. 4) for जयसेनायै &ट.; श्रीणां विश्वासो नेव कर्तव्य (II. 1) for श्लीषु &c. Such constructions should be considered as deviations from the usual practice, and should not be imitated.

- § 102. Generally speaking, the Genitive case denotes the dependence of a substantive or pronoun upon another word, which is usually a substantive or adjective, but sometimes a verb.
- (a) It is thus used to represent 'of' in English; but in several cases compounds are used instead of the Genitive; as, ব্যাংখন পুন: or ব্যাংখ্যুন: 'the son of Dasaratha.'
- Obs. Mark that all the relations expressed by 'of' in English cannot be expressed by the Genitive in Sanskrit; e. g. the adjective meaning and the apposition meaning; as, 'a pot of gold' is generally translated by a compound, हमपानं, or by a derivative, हमं पानं, but not by हम्मः पानं; 'a pot of clay,' सद्भाणं or सम्मयं भाणः: 'a pearl of great price,' महाघें मुक्ताफलं: 'a man of strength,' सबलो नरः, not बलस्य नरः. Similarly, 'in the month of Vaisakha,' वैशाखे मासे or वैशाखमासे, but not वैशाखस्य मासे: 'the town of Bombay,' मुंबायुरी or मुंबा नाम पुरी.

So in Latin: 'a man of talent' is 'homo ingeniosus' (धीमान्तरः), not 'homo ingenii'; but 'a man of great talent' is, unlike Sanskrit, 'homo magni ingenii.'

- § 103. The Genitive denotes the possessor, or the person or thing whereto anything belongs, that which belongs, or is possessed, being put in the Nominative case; as, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा ( P. I. ) 'he who himself possesses or has no talent'; इसे ना गृहाः ( Mk. I ) 'this is our house'; 'to err belongs to men' सब्लनं मनुष्याणां धर्मः.
  - Obs. This sense is often expressed by derivatives; as, पैतृकं रिक्शं 'property belonging to ancestors'; so अस्मदीयं गृहं &c.
  - § 104. The Genitive is used with substantives, and words used substantively, to denote the whole of which a part is taken, and it is then called 'partitive Genitive'; as, जलस्य चिंदु: 'a drop of water'; अयुतं शरदां ययो (R. X. 1) 'ten thousand years passed'; so गवां शतसहस्राणि, 'thousands of cows.'

So in Latin: 'Mille hominum valentium', 'a thousand of strong men.'

(a) The Partitive Genitive is also found used with ordinals and pronouns or adjectives implying a number; as, त्यमेव कल्याणि तयोस्तृतीया (R. VI. 39) 'blessed girl, you alone are their third'; युद्धतामनयोरन्यतरा (M. 5) 'let one of the two be accepted'; तासामन्यतमा (Mål. 1) 'one of those (girls).'

Compare Latin: 'primi juvenum,' and 'consulum alter.'

- (b) The Partitive Genitive is likewise used with superlatives and words having the force of superlatives; as दिजानां ब्राह्मणः श्रेष्ठः धोरेयः साहसिकानामग्रणीर्वदग्धानां (K. 5) 'the foremost among the bold, and among the clever.'
  - Obs. This use of the Genitive is already considered in § 89.

So in Latin: 'Maximi principum' 'greatest of princes'; 'oratorum praestantissimi' 'the most eminent of orators.'

- (c) Sometimes मध्ये is used with the Genitive in the sense of 'of' or 'among'; as, एतेषां मध्ये केचिद्रेः कोषद्ण्डाभ्यामार्थनः (Mu. 5) 'of these some are desirous of the treasure and army of the enemy.'
- § 105. When a certain period is represented to have elapsed after the occurrence of an action, the word expressing the occurrence is put in the Genitive case; as अय द्शमो मासस्तातस्योपरतस्य (Mu. 6) 'it is to-day ten months since the death of my father'; क्रतिपये संवत्सरास्तस्य तपस्तत्यमानस्य (U. 4) 'several years have elapsed since he began to practise penance.'
- § 106. Words having the sense of 'dear to' or the reverse, are used with this case; as प्रकृत्येव प्रिया सीता रामस्यासीत् (U. 6) 'Sìtâ was by her very nature dear to Râma'; कायः कस्य न बहुभः (P. I.) 'to whom is the body not dear?'
- ~ (a) This case also occurs in the construction of words signifying 'difference', such as, विशेष:, अंतरं; as, एतायानेवायुष्मत: शतकतोश्र्व विशेष: (S. 7) 'this is the only difference between the long-lived one (you) and Indra'; अत्रभवतो मम च समुद्रपत्वलयोरियान्तरं (M. 1) 'there is as

much difference between this worthy person and myself as between the sea and a puddle.'

- § 107. \*In the case of potential passive participles, the agent of the action is put in the Genitive or Instrumental case; as, नास्ति असाध्यं नाम मनोभुवः (K. 157) 'indeed, there is nothing that cannot be accomplished by the mind-born (Cupid)'; so न वयमनुग्राह्माः प्रायो देवतानां (K. 61); न वश्चनीयाः प्रभवेऽनुजीविभिः (Ki. I. 4); राक्षसेन्द्रस्य संरक्ष्यं मया लव्यमिदं वनं (Bk. VIII. 129) 'this forest, fit to be preserved by the lord of the demons, must be cut down by me.'
- § 108. † With words meaning 'cause', 'sake', 'reason,' the Genitive is used; as, अल्पस्य हेतांबीहु हातुमिच्छन् (R. II. 47) 'wishing to give up (lose) much for the sake of little'; विस्मृतं कस्य हेतां: (Mu. 1) 'for what reason is it forgotten?'
- Obs. Patañjali says that the words meaning 'cause', 'reason,' such as निमित्त, कारण, हेतु may be used in this sense in any case in agreement with pronouns. But this is not universally supported by the usage of classical authors. केन निमित्तन-कारणन-हेतुना and कस्मालिमिनात-कारणात-हेतो:, are the usual constructions in this sense. We do not say की हेतु: बससि or कं हेतुं बसासि in the same sense, nor even कस्में हेतवे बससि which means ' for what object ( purpose ) in view do you dwell?' किनिमित्तं-प्रयोजनं-कारणं-अर्थ is, however, not uncommon, Patañjali's rule must, therefore, be understood in a restricted sense.
- § 109. ‡ With nouns derived from roots by Krit affixes, such as ति, त्, अ, अन &c., the Genitive is used is the sense of the agent and object of the action denoted by the nouns; in other words, the Genitive in Sanskrit is both subjective and objective; as, क्रियामिमां कालिदासस्य (V.1) 'this composition of Kâlidâsa'; भर्तुः प्रणाहात (R. XIV. 1) 'on account of the death of their lord'; ज्ञास्त्राणां परिचय:

<sup>\*</sup> छत्यानां कर्तरि वा। ( II. 3. 71 )

<sup>†</sup> बष्टी इतुप्रयोगे। (II. 3. 26)

<sup>‡</sup> कर्तृकर्मणोः कृति। (II. 3. 65)

- (K. 18) 'the knowledge of Śastras'; आहर्ता क्रतूनां (K. 5) 'the performer of sacrifices'; दु:खायेदानीं रामस्य सहदां दर्शनं (U. 3) 'Rama's seeing his friends now only contributes to (produce) sorrow'.
- Obs. In the case of verbs governing two objects, the secondary object is put in the Genitive or Accusative; as, नेता अध्यस्य सुन्नं सुन्नस्य वा (Mbh.) 'the taker of the horse to Srughna'. This construction, however, is very rare; the Genitive is more generally used with both objects (principal and secondary); गवां दुग्धस्य दोहनं, सागरस्य अधृतस्य मंथनं, where the first genitive has the sense of the ablative.
- § 110. \*When the agent and object of the action denoted by the nouns formed by Krit affixes are both used in a sentence, the object is put in the Genitive case, and not the agent; as आश्चर्य गवां दोहोऽगोपेन (S. K.) 'the milking of cows without a cowherd is a wonder.'
- (a) †When the agent and object are both used, the agent is put in the Instrumental or Genitive case, when, as some say, the Kṛit terminations are of the feminine gender, or, as others say, when the terminations are of any gender; as, विचित्रा जगताः रुतिईरेईरिणा वा (S.K.) 'the creation of the world by Hari is wonderful;' शब्दानामनुशासनमा-चार्येण आचार्यस्य वा (S.K.); so शोभना खद्ध पाणिनेः (or पाणिनिना) सूत्रस्य रुतिः (Mbh.).
- § 111. ‡ The words आयुष्णं, महं, भहं, कुशलं, सुखं, अर्थः, and हितं, govern the Dative or Genitive case, when a blessing is intended; as, हुआस्य-कृष्णाय-कुशलं, हितं, भहं भूयात (S. K.) 'may happiness or good luck attend Krishpa.'
- § 112. \$ Words ending in तम् showing direction, and other words such as उपरि, अधः, पुरः, पश्चात्, अग्रे, पुरस्तात् &c. having the same meaning as those ending in तस्, govern the Genitive of that with

<sup>\*</sup> उभयप्राप्ती कर्मणि। (II. 3. 66)

<sup>†</sup> शेषे निभाषा । स्त्रीप्रत्येय इत्येके । केचिदविशेषेण विभाषामिष्कन्ति । (Vbr.)

<sup>‡</sup> चतुर्था चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः। (II. 3. 73)

<sup>\$</sup> बहु चत्रसर्थप्रत्ययेन । ( II. 3. 30 )

reference to which the direction is shown; as, ग्रामस्य दक्षिणतः-उत्तरतः (S. K.) 'to the south or north of the village'; गतसपरि घनानां (S. 7) 'going above the clouds'; तस्णामधः (S. 1) 'under the trees'; तिष्टन् भाति पितः पुरो भुवि यथा (Nág. 1) 'as one shines standing on the ground before his father;' यः पुरस्तादातीनां (M. 1) 'who is foremost among (is at the head of) ascetics.'

- Obs. उपरि is often joined in a compound; as प्रत्यारोपय रथोपरि राजपुत्रं (U.5); चाणक्योपरि प्रदेषपक्षपातः (Mu.3).
- (a) \*Words expressive of 'direction' ending in एन such as दक्षिणेन, उत्तरेण &c., govern the Genitive or Accusative of the place with respect to which the direction is shown; as दक्षिणेन तु श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण तु (Mb. VI. 8. 2) 'to the south of Sveta and to the north of Nishadha'; दक्षिणेन दक्षवाटिकां (S. 1) 'to the south of the grove of trees'; धनपतिगृहानुत्तरेण (Me. 78) 'to the north of the house of Kubera.'
- (b) † Words having the sense of दूर 'distant', and अंतिक 'near' govern either the Genitive or Ablative; as, ग्रामात् गामस्य वा वनं दूरं-निकटं-समीपं &c. (S. K.) 'the forest is distant from or near the village.'
- Obs. The Genitive, however, is more generally used; as, तस्याश्रमपदस्य नातिदृरे (K. 22); अतः समीपे परिणेतुग्धिते ( $\dot{S}$ . 5); प्रयामि तस्याः सकाइां (K. 158) &c.
- § 113. ‡ Verbs implying 'to be master of', 'to rule' like ईडा, सू with प्र, दय 'to pity', 'to have compassion on,' and words implying 'remembering' (with regret), 'to think of' like स्मृ, इ with आधि, govern the object of these actions in the Genitive case; as, ननु प्रभवत्यार्थ: शिष्यजनस्य (M. 1) 'why, your honour has mastery over your pupil'; प्रभवित निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः (Mål.4); यदि प्रभविष्यामि आत्मनः (S. 1); नायं गात्राणामीष्ट (K. 312) 'he cannot rule (control) his limba';

<sup>\*</sup> एनपा हितीया। (II. 3. 31)

<sup>†</sup> दुरान्तिकार्थैः पष्टग्रन्यतरस्याम् । ( II. 3. 84 )

<sup>‡</sup> अधीगर्थब्येशां कर्मणि। (II. 3. 52)

रामस्य दयमानोऽसावध्येति तव लक्ष्मणः (Bk. VIII. 119) 'Lakshmana taking pity on Ráma, remembers (thinks of) you'; समतुं दिशन्ति न दिवः सुरसंदर्शस्यः (Ki. V. 28) 'do not persuade the heavenly nymphs to think of heaven'; so अस्मार्थी जलनिधिमंथनस्य शौरिः (Si. VIII. 64).

So in Latin: 'animus meminit praeteritorum'; 'o virgo miserremei.'

- Obs. (a) y with y in the sense of 'to be able' is used with the infinitive (see the Lesson), and in the sense of to be 'sufficient for' governs the Dative; see § 67 (a).
- (b) स्मृ in the ordinary sense of 'remembering' is used with the Accusative; as, समरसि तान्यहानि समरसि गोदावरीं वा (U.1). In this case the object is intended to be used (यदा कर्म विविक्षितं भवति तदा पष्टी न भवति Mbh.).
- (c) Adjectives signifying 'conscious' or 'knowing', 'mindful', and their opposites, govern the Genitive of the object; as अनिभज्ञा एणानां यः स भृत्येर्नानुगम्यते (P. I. 1) 'he who is not mindful of merits (does not appreciate merits) is not followed by his servants'; so अनभ्यंतरे आवां मदनगतस्य दत्तान्तस्य (S. 3). The Locative also is sometimes used; as यदि त्वमीदृद्धाः कथायामभिज्ञः (U. 4); त्वाप्यभिज्ञो जनः (U. 5).
- § 114. \* Words showing 'so many times' or the numeral adverbs of frequency, such as द्वि:, त्रि:, अष्टक्रत्यः, भातकृत्यः ६०., govern the Genitive of the time in the sense of the Locative; as दिरह्मे भोजनं (S. K.) 'taking meals twice (in) a day'; भातकृत्यस्तवैकस्याः स्मरत्यह्मे रचूनमः (Bk. VIII. 112) 'the best of the Raghus thinks of you alone a hundred times a day.'
- § 115. † Past participles ending in त are used with the Genitive, when they are used in the sense of the present tense: as, अहमेव मतो महीपते: (R. VIII. 8) 'I alone am regarded by the king'; बिदितं तप्यमानं च तेन मे भ्रवनत्रयं (R. X. 39) 'I know that the three worlds are

<sup>\*</sup> कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे। ( II. 3. 64 )

<sup>†</sup> कस्य च वर्तमाने । ( II, 3, 67 )

being tormented by him'; राज्ञां पूजितः (S. K.) 'is honoured by kings.'

- (a) But when past time is meant to be indicated, the Instrumental alone is used; as न खल विदितास्ते चाणक्यहतकेन (Mu. 2) ' were they not discovered by the wretched Chanakya?'
- (b) When used as abstract neuter nouns, past participles are, of course, used with the Genitive; as, मयूरस्य नृतं (Mbh.) 'the dancing of a peacock'; कोकिलस्य न्याहतं, नटस्य भुक्तं, छात्रस्य हसितं (ibid.).
- § 116. इते 'for', 'for the sake of,' and समझं 'in the presence of,' govern the Genitive; as, अमीपां प्राणानां इते (Bh. III. 36) 'for this life'; राज्ञ: समक्षमेव (M. 1.) 'in the presence of the king himself.'
- Obs. हते is often compounded with another word; as, काव्य-मर्थहते ( Kâv. 1 ).
- § 117. \*Words having the sense of 'equal to', 'like', such as तुल्य, सहरा, सम, सकारा &c., govern the Genitive or Instrumental of that with which any object is compared; as ऋष्णस्य तुल्यः-सहराः &c. (S. K.). For the Instrumental see § 52 (b).
- Obs. Pâṇini says that the words तुला and उपमा cannot be used with the Instrumental But this is against good usage; as, तुलां यदारोहति दंतवाससा (Ku. V 34); नभसा तुलां समारुरोह (R. VIII. 15); स्फ्रटोपमं भ्तिसितेन शंभुना (Śi. I. 4). Mallinātha tries to reconcile these instances with Pāṇini's Sûtra; but the defence is evidently lame.
- (a) Adjectives implying 'worthy of', 'proper', 'befitting', are usually construed with the Genitive; as सखे पुंडरीक नैतद्गुरूपं भवतः (K. 146) 'friend, Pundarlka, this is not worthy of you'; सह्यामेवेतत्वहस्यानवलपस्य (S. 6) 'this, indeed, befits the prideless love.' See also § 96 (a).
- \$ 118. Nouns ending in त are used with the Accusative instead of the Genitive, when 'habit' or 'disposition' is intended to be expressed; as, पितरमाराधिता भव (V. 5) 'always keep thy father pleased'; संभावियता जुधान न्यग्भावियता शुचन (Dk. II. 8) 'whose habitual disposi-

<sup>\*</sup> तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम् । ( II. 3. 72 )

tion is to respect the wise and to humble his foes'; but जगतो निर्माता, घटस्य कर्ता, &c.

- (a) क्र with अनु 'to imitate', 'resemble', is often found used with the Genitive or Accusative of the object; as तताऽनुकुर्यात्तस्याः स्मितस्य (Ku. I. 44) 'then it might imitate (resemble) her smile;' इयामतया भगवतो हरेरिवानुकुर्वती (K. 10) 'as if resembling the God Hari in point of sableness'; सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरनुचकार तं वैशंपायनः (K. 76) 'V. imitateted him in all other arts'; so शैलाधिपस्यानुचकार लक्ष्मीं (Bk. II. 8).
- § 119. \*The roots इयबह and एण (I. A'.) in the sense of 'dealing in transactions', 'staking in gambling', govern the Genitive of the object; as, इत्तर्य इयबहरणं-पणनं (S. K.) 'dealing in hundred' or 'staking hundred'; so प्राणानामपणिष्टासों (Bk. VIII. 121). But the Accusative is more generally used; as, पणस्य रुष्णां पांचारीं (Mb. II. 65. 32).
- (a) दिन्, when it has the same sense, is similarly used; as, श्वातस्य दीव्यति (S. K.); but when it is preceded by a preposition, the Accusative or Genitive may be used; as, श्वातस्य शतं वा प्रतिदीव्यति (S. K.)

तस्याः पंडितकौशिक्या सहितायाः समक्षमेव न्याय्यो व्यवहारः। ( M. 1 )

श्वापदानुसरणैर्मम गात्राणामनीशोऽस्मि संवृत्तः । ( ई. 2 )

कथं मामेकािकनीं त्यक्तार्यपुत्रो गतः। भवतु कोिपिष्यामि यदि तं प्रेक्षमाणात्मनः प्रभविष्यामि । ( U. 1 )

अयि भागीरथीप्रसादाद्वनदेवतानामप्यदृश्याऽसि संवृत्ता । ( U. 3 )

<sup>\*</sup> व्यवहृपणोः समर्थयोः । दिवस्तदर्थस्य । विभाषोपसर्गे । ( II. 3. 57-9 )

हा देवि स्मरिस वा तस्य प्रदेशस्य तत्समयविश्रंभातिशयप्रसंगसाक्षिणः।
( U. 6 )

एवमवस्थिते यदत्रावसरप्राप्तमीहशस्य चानुरागस्य सहश्रमस्मदा-गमनस्य चानुरूपमात्मनो वा समुचितं तत्र प्रभवति देवीत्यभिधाय मन्मुखा-सक्तदृष्टिः कपिञ्जलस्तूष्णीमासीत्। ( K. 158 )

धिङ् मां दुष्कृतकारिणीं यस्याः कृते तवेयमीहशी दशा वर्तते ।

( A. 101 )

हा द्यित माधव परलोकगतोऽपि स्मर्तव्यो युष्माभिरयं जनः । न खलु स उपरतो यस्य वल्लभो जनः स्मरति । (Mal. 5)

काऽपि महती वेला वर्तते तवादष्टस्य । तद्वया सहैवागच्छ ।

(K. 241)

अहं हि संमतो राज्ञो य एवं मन्यते कुधीः । बलीवदः स विज्ञेयो विषाणपरिवर्जितः । ( P. I. 10 ) शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम् । शरीरं क्षणविध्वं सि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः ॥ ( H. 1 ) अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीश्महे यावदर्थम् । ( Bh. III. 30 )

समरशिरसि चअल्बअच्ह्रश्चमूना-मुगरि शरतुषारं कोऽध्ययं वीरपोतः ( किरति )। ( U. 5 )

#### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

स राजा मनिस धर्मेण कोपे यमेन प्रतापे वाह्मिना सुखे शिशना प्रज्ञायां सुरस्रक्णा तेजिस सिवित्रा च वसता सर्वदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपारुतेरनुकरोति भगवता नारायणस्य । ( K. 6 )

नियतिमह सर्वात्मना छतावस्थितिना भगवता परिभूतकलिकालविल सितेन धर्मेण न स्मर्यते कृतयुगस्य । ( K. 44 )

उदेति पूर्वे कुछमं ततः फलं घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः। निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः॥ (ई. 7) शंबुको नाम ट्वलः पृथिव्यां तप्यते तपः । शीर्षच्छेयः स ते राम तं हत्वा जीवय द्विजम् ॥ (U. 2) अपीप्सितं क्षत्रकुलांगनानां न वीरमृशब्दमकामयेताम । (R. XIV. 4) वाच्यम्त्वया मद्वचनात्स राजा बह्नो विद्युद्धामपि यत्समक्षम् । मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रुतस्य किं तैत्सदृशं कुलस्य ॥ (R. XIV. 61) द्व्या जुन्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः । प्रमष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥ (U. 3)

प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥ ( U. 3 ) अयं मैथिल्यभिज्ञानं काकुत्स्थस्यांग्रलीयकः । भवत्याः स्मरताऽत्यर्थमपितः सादरं मम ॥ ( Bk. VIII. 118 ) पुरः प्रवेशमाश्चर्यं बुद्धा शाखामृगण सा । चुडामणिमभिज्ञानं ददो रामस्य संमतम् ॥ रामस्य शयितं भुक्तं जल्पितं हिसतं स्थितम् । प्रकान्तं च मुद्दुः पृष्ट्वा हत्मन्तं त्यसर्जयत् ॥ ( ibid. 124-5 ) तं दृष्ट्वाऽचिन्तयत्सीता हेतोः कस्यैष रावणः । अवरुद्धा तरारारादैति वानरविद्यहः ॥ उत्तराहि वसन रामः समुद्राद्रक्षसां पुरम् । अवेहृवणतायस्य स्थितां दक्षिणतः कथमः ॥ ( ibid. 104, 107 )

The women looking intently at the young man could, with great difficulty, control ( दृष्ट्य) themselves.

What difference is there between men and beasts if the former imitate ( इ. with अनु ) the latter in their actions?

Friend, do not despair; she, for ( इतं ) whom you are so much afflicted, will herself soon come to you.

There is no pleasure equal to ( तत्य ) that enjoyed by those who, devolving their household duties upon their sons, reside in forests.

Is this your act suitable to the dignity of the high family in which you are born?

The order of my elders will only have power ( \*\* with \*\* ) over my body, but not over my mind and its workings.

The child, being long kept away (दूर) from its mother, remembers (रम्) her often and often.

To the north (उत्तरतः) of this mountain is an extensive plain, covered all over with verdant grass, which almost enchants the beholder's eye.

The story, which the attendant narrated to the king in the presence of ( समझं ) all his ministers, went home to his heart.

Here I see before ( 37: ) me a large heap of bones; there a number of bits of flesh under ( 372: ) the trees. What may it be?

In the reign of Sushena every one out of his subjects thought that he was respected ( বুলু ) and liked ( মন্ ) by the king.

Be thou worthy of thy father by reason of thy qualities liked by the people!

A long time has elapsed since the venerable lady went to see Mâlavikâ.

This king is fit to be waited upon (सेट्य) by servants; and the epithet 'protector of men' quite becomes him.

There is nothing in this world like (  $\ensuremath{\pi \epsilon}$  ) friendship with the good.

Good books are dearer to elever students than fine clothes.

A devout Brâhmana should perform his Samdhyå adoration thrice a day and eat only once in a day before sunset.

Ráma was dearer to Sîtâ than her very life.

#### LESSON XI.

## The Genitive and Locative Absolutes.

§ 120. 'When the participle agrees with a subject, different from the subject of the verb, the phrase is said to be in the Absolute construction.' (Bain). The phrase is unconnected with the general structure of the clause in which it stands; as, 'the wind, being favourable, the ship set sail.' The Absolute case differs in different

languages; in English, it is the nominative; in Latin, the ablative; and in Sanskrit, the genitive and locative. If it be found that the nominative of the subordinate sentence be not a noun occurring in the principal sentence, or a pronoun representing such a noun, the Absolute construction may be used. Take the sentence: 'Râma, after he had taken Lankà, returned to Ayodhyá.' Here the subjects of both the sentences are the same, and no absolute construction can be used. The sentence may be translated by लंका गृहीत्वा (or गृहीतलंक:) रामोऽयोध्यां निवदते. But the sentence 'Râma, after the monkeys had taken Lankâ, returned to Ayodhyâ', may be translated by क्षिभगृही-तायां लंकायां (or क्षिण लंकां गृहीतवल्स) रामोऽयोध्यां निवदते.

Note.—To form these Absolutes, the subject of the participle must be put in the Genitive or Locative case, and the participle made to agree with it in gender and number.

- § 121. \* A noun or pronoun, which expresses a thing the action done or suffered by which indicates the time of another action, is put in the Locative case, i. e. the time of the first action is supposed to be known, and that of the second, which is unknown, is determined with reference to it; as, कः पौरव वसमतीं शासति अविनयमाचरति (S. 6) 'who, while Pauravais ruling the Earth, acts immodestly?'; वचस्यवसिते तस्मिन् ससर्ज गिरमात्मभूः (Ku. II. 53) 'that speech being finished, the self-existent (Brahmá) uttered the words'. क एष मापि स्थिते चन्द्रग्रमभिभवितुमिच्छाति (Mu. 1) 'who, while I am still living, wishes to overcome Chandragupta?'
- Obs. The Locative Absolute in Sanskrit is used in the sense of the nominative absolute in English.
- § 122. When 'contempt' or 'disregard' is to be shown, the Genetive absolute is used; as नन्दाः पराव इव हताः परावो राश्चास्य (Mu. 3) 'the Nandas were killed like (so many) beasts, Rákshasa looking on (notwithstanding that Rákshasa was looking on).' Thus, where clauses or sentences introduced by 'notwithstanding', 'in spite of',

<sup>\*</sup> यस्य च भावेन भावलक्षणम् । ( II. 3. 37 )

'for all' &c. occur in English, the Genitive absolute may be used; as 'in spite of (for all) my looking on, the child was snatched away by a hawk' पद्यतोऽपि मे इयेनेनापृहतः हिाहा: (P. I. 21).

- § 123. The Genitive, like the Locative absolute, is frequently used to express the sense of the English particles 'when', 'while', &c., it not conveying its usual meaning; as, एवं तयोः परस्परं वदतोः स राजा शयनमासाय प्रसाः (P. I. 9) 'while they two were thus speaking, the king coming to his bed slept down'.
- Obs. When the participle of an absolute construction is 'being,' it is omitted in Sanskrit, and two substantives or a substantive and adjective, are put together in the absolute case; as, নাথ কুনংব্যয়েশ সনানা ( R. V. 13 ) 'you ( being ) the lord, how can any mishap befall the subjects?'

So in Latin: 'M. Tullio Cicerone et Antonio consulibus.'

- § 124. Sometimes both the Genitive and Locative absolutes are used to show 'disregard', 'in spite of' &c.; as, रुद्दित पुत्रे रुद्दती वा पुत्रस्य पिता पात्राजीत् (S. K.) 'the father turned out a recluse, in spite of his son's weeping.'
- (a) The sense of 'as soon as', 'no sooner—than', 'scarcely—when', 'the moment that' &c. is expressed by the Locative absolute, with the word एव used with the locative, or मात्र joined to the participle, and the compound word is put in the locative, with or without एव; as, अनवसितवचन एव मिप महानाशीविष उदेरपच्छिर: (Dk. II. 4) 'the moment I had finished my speech (scarcely had I finished etc.) when a large serpent lifted up its hood'; अपभातायामेव रजन्यः (Mu. 1) 'when it had scarcely dawned (scarcely had the night dawned)'; प्रविष्टमात्र एव तत्रभवति निरुपप्रवानि नः कर्माणि संदत्तानि (S. 3) 'no sooner had his honour stepped in, than our actions were left without any obstruction.'

Note.—मात्र with or without एव, joined to other cases, gives the same meaning; as, जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधिं च प्रशमं नयेत् (P. III. 1) 'he

who does not quell an enemy and a disease as soon as that is born (arises).

- (b) Sometimes the word agreeing with the participle is an indeclinable, such as, एवं, इत्थं, तथा, इति, &c.; as, एवं गते (Ś. 4) 'such being the case'; तथाऽनुष्टिते (H. 3) 'it being so done' &c.
- § 125. The subject or object of an absolute construction is not repeated in the principle sentence, in any case except the Genitive. either in its own form, or when it is represented by a demonstrative pronoun. When instances occur in which the subject or object, or the pronoun representing it, is to be used in the principal sentence, the absolute construction should not be used; the whole should be treated as one sentence, and translated by the use of participles; e.g., instead of saying गोपु इह्यमानासु ता जलमपाययत्, we should by दहामाना गा जलमपाययत: similarly, आगतेष विभेष तस्यो दक्षिणां देहि is not so idiomatic as आगतेभ्यो बिग्रेभ्यः &c.; or आवणात्याचे समानीते तस्मिन्नन्नं पचामि, as आपणात समानीते पात्रेऽन्नं पचामि. So also मारंगे एवं विचारयति स ( सारंगः ) ज्याधेन हतः is not so idiomatic as एवं विचारयन सारंगा व्याधेन इतः and ताडयतां अपि स्वामिनस्तरमै भृत्या न कृष्यन्ति is not so idiomatic as ताडयतेऽप्रि स्वामिने भृत्या न इट्यन्ति. But मदने हरेण दुरुधे तस्य पत्नी विवद्या बभव, वा मतेऽस्मिन राजि तस्य पन्नी राज्यमधिगमिष्यति is perfectly idiomatic. \*

<sup>\*</sup>This is a point on which grammarians are silent; still I think it may be said to be definitely settled by (1) the very definition of an absolute construction, (2) the overwhelming evidence furnished by the best Sanskrit writers, and (3) the analogy of other classical languages, e. g., Latin. The definition distinctly implies that the subject of the absolute phrase must not be a noun occurring in the principal sentence, and hence it cannot be repeated in any case. Secondly, in the several instances of absolute constructions that we find in Sanskrit authors, we find very few, or hardly any, cases in which the subject or object is repeated in the principal assertion in

अरुमलमुपालम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्नपरीक्षा । ( M. 1 ) इदमवस्थान्तरं गते तादृशेऽनुरागे किं वा स्मारितेन । ( S. 5 )

मा तावदनात्मज्ञे। देवेन प्रतिषिद्धे वसन्तोत्सवे त्वमाम्रकलिकाभङ्गं किमारभसे। ( ई. 6 )

आभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां किं दीपिकापौनस्क्त्येन । ( V. 3 )

आर्थे आत्रेयि अथ तस्माद्रण्यात्परित्यज्य गते लक्ष्मणे सीतादेवयाः किं वृत्तमित्यस्ति काचित्प्रवृत्तिः । ( U. 2 )

हा कष्टमरुन्धतीवसिष्ठाधिष्ठितेषु रघुकदंबकेषु जीवन्तीषु च प्रवृद्धासु राज्ञीषु कथभिदंमापतितम् । ( U. 2 )

any case except the Genitive. And just as we should not say महाबली in the sense of having much strength,' but merely महाबल:, the same meaning being more compactly expressed by this word; so also constructions like द्द्यमाना गा जलमपाययत् are more compact than गोषु दक्षमानास &c., and have, therefore, become more idiomatic. Thirdly, the nature of an absolute case in Latin is precisely the "When a substantive or pronoun together with a participle or au adjective, form a clause by themselves and are not under the government of, or in agreement with, any other words, they are put in ablative absolute; " as 'Pythagoras Tarquinio Superbo regnante in Italiam venit.' Thus, though Sanskrit grammarians are silent on this point, the three circumstances above alluded to lead to the conclusion that what is more compact and idiomatic is more correct than that which grammarians by their silence do not cond mn. A friend from the South draws my attention to a work called "Narayaniyam"-ın abridgment of Sri-Bhagavatapuranain which the writer does not invariably observe the rule given above. My friend quotes two or three instances in support of his statement. I, for my part, should consider such instances inaccurate and unidiomatic, if not positively incorrect, constructions. mather than modify the rule by relying on insufficient evidence.

अत्रान्तरे शक्तिखंडामिषंतेन गांडीविनेवं भिणतम् । अरे दुर्योघन-प्रमुखाः कुरुबलसेनाप्रभवः अरे अविनयनदीकर्णधार कर्ण युष्मामिर्मम परोक्ष एकाकी पुत्रकोऽभिमन्युर्ध्यापादितः । अहं पुनर्युष्माकं प्रेक्षमाणानामेनं कुमारवृषसेनं स्मर्तन्यशेषं नयामि । ( Ve. 4 )

कुतो धर्मिक्रियाविद्यः सतां रिक्षतिर त्विय । तमस्तपित धर्मोशौ कथमाविभीकियति ॥ ( ई. 5 ) मनोरथस्य यद्वीजं तद्दैवेनादितो हतम् । लतायां पूर्वलूनायां प्रस्नस्यागमः कुतः ॥ ( U. 5 ) सा सीतामङ्कमारोष्य भर्तृप्रणिहितेक्षणाम् । मा मेति व्याहरत्येव तिसमन्पातालमभ्यगात् ॥ ( R. XV. 84 )

## ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

राजा देवीम्रुखेन दुहितरमुवाच । पुत्रि त्विय दुहितरि स्थितायां किमेवं युज्यते यत्सर्वे पाथिवा मया सह विग्रहं कुर्वन्ति । ( P. I. 5 )

अथ कदाचिदवसन्नायां रात्रावस्ताचलचूडावलम्बिनि भगवति कुमुदिनीनीयकं चन्द्रमसि लघुपतनको नाम बायसो न्याधमपदयत । ( H. 1 )

विकारहेती सित विक्रियन्ते
येषां न चेतांसि त एव धीराः। ( Ku. I. 59 )
अनपायिनि संश्रयद्वां गुन्नभन्ने एतनाम बल्लरी। ( Ku. IV. 31 )
यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सांऽत्र जीवति।
वयांसि किं न कुर्वन्ति चञ्च्या स्वोदरपुरणम् ॥ ( P. I. 1 )
दिश्तितभयेऽपि धातिर धैर्यध्वंसी भवेन्न धीराणाम्।
शोषितसरसि निदाधे नितरामेवोद्धतः सिंधुः॥ ( P. I. 11 )
स्रणवत्तरपात्रेण छावन्ते स्रणिनां स्रणाः।
रात्री दीपशिखाकान्तिर्न भानावुद्दितं सित ॥ ( P. I. 16 )

संतानवाहीन्यपि मानुषाणां दःखानि सद्बन्धवियोगजानि । दृष्टे जने प्रेयसि दःसहानि स्रोतःसहस्रेरिव संप्रवन्ते ॥ ( U. 4 ) पश्चिमिति देहे पश्चत्वं च पनगते। म्बां म्बां योनिमन्प्राप्ते तत्र का परिदेवना ॥ ( H. 4 ) सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजन्नाथे कतस्त्वय्यश्रभं प्रजानाम् । सर्थे तपत्यावरणाय हटेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा ॥ ( R. V. 13 ) तस्मिन् हदः संहितमात्र एव क्षोभात्समाविद्धतरंगहस्तः। रोधांसि निघनवपातमयः करीव वन्यः परुषं ररास् ॥ ( R. XVI. 78 ) जीवत्स तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । मात्रभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ ( $^{+}$  $^{+}$  $^{+}$ ) त्वय्यत्क्रष्टबलेऽभियोक्तरि तृषे नन्दान्रके परे चाणक्ये चलिताधिकारविस्रखं मौर्ये नव राजनि। स्वाधीने मणि मार्गमात्रकथनन्यापारयोगोराम त्वद्वाञ्छान्तरितानि संप्रति विभा तिष्ठन्ति साध्यानि वः ॥ ( Mu. 4 ) अस्रज्वालावलीढप्रतिबलजलधरन्तरौर्वायमाणे संनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गरी सर्वधन्वीश्वराणाम । कर्णालं संभ्रमेण बज कृप समरं मुख हार्दिक्य शङ्गां ताते चापद्विनीयं बहति रणधुरां का भयस्यावकाशः ॥ ( Ve. 3 )

 $N.\ B.$  The following sentences should be translated by using the absolute construction only.

Men commit misdeeds, though gods see them.

The tree of self-respect being cut down by the wild elephant of poverty, all the birds of merits fly away.

When calamities are closely impending, even friends become enemies.

The moment the picture is finished by the painter, come to call me.

Scarcely had the sage uttered these words, when the lovely nymph was transformed in a moment into a stone.

The cause of danger being so distant, why do you, under colour of illness, say that you will be unable to accompany us?

When this sad news reached their ears, they were excessively distressed.

I do not know what became of the boy after he had been ruthlessly abandoned by his mother.

His mind being engrossed by these and the like perplexing thoughts, he passed a sleepless night.

No sooner was an arrow discharged at the object thas he heard a plaintive cry in that direction.

Damayantî wishes to have Nala for her husband, though there are the resplendent guardians of the worlds.

Fie upon ye, base vaunters! Who is able to cross even the shadow of my brother, while we, hundred brothers, are yet alive?

The mass of darkness being dispelled by the rising moon, the eastern direction attracts my eyes.

Notwithstanding my entreaties for the prisoner's life, the king ordered him to be executed.

Since death is certain, why do you sully your fame by having recourse to retreat?

#### PART III.

# THE USE AND MEANING OF GRAMMATICAL FORMS AND WORDS.

**─**<:0:>>

#### LESSON XII.

#### Pronouns.

## Personal Pronouns.

- § 126. The use of the personal pronouns is not peculiar. They are subject to the same rules as nouns, when under the government of verbs or prepositions; as, अहं त्वां प्रार्थये 'I pray to thee '; त्वया विना सोऽपि सम्रत्सको भवेत ( V. 1 ).
- § 127. \*But the short forms of असमद and त्वद्, i e. मा, मे, नौ, नः, त्वा, ते, वां, and वः, deserve notice. They are never used at the beginning of a sentence and immediately before the particles च, वा, एव and हा (rarely अह or ह), and at the beginning of a foot of metre; as, मे मिन्नं, नः पाहि. वां सख्यं &c. are wrong; तस्य च मम (not मे) च वेरमस्ति 'there is enmity betwixt him and me'; तस्य मम वा गृहस् (not मे वा); 'इदं पुस्तकं ममैव' (not मे एव); हा मम मंदभाग्यं (not मे); वेदैरशेषैः संवेयोऽस्मान् (not नः) ऋष्णः सर्वदाऽवतु (S.-K.) 'may Kṛishṇa, fit to be known by all the Vedas, always protect us!'
- (a) When the particles do not connect these forms, the short forms may be used with them; as, हरो हरिश्र्व मे स्वामी (S.-K.) 'Hara and Hari are my lords'; कि वा मे पुत्री करोतु 'what indeed, will my daughter do?'
- (b) Similarly these short forms are not used immediately after Vocative forms; as, वयस्य मम गृहमेतत् (not मे); देवास्मान् (not नः) पाहि सर्वदा (S. K.) 'O God, always protect us.' The vocative is in fact, an abridged sentence.

<sup>\*</sup>न चवाहाहेषयुक्ते। ( VIII. 1. 24 ); पदात । अपादादौ । युष्मदस्मदो : वडी चतुर्थोद्वितीयान्थयोर्षोनावौ । ( VIII. I. 17, 18, 20 ).

- (c) If a qualifying adjective follows the Vocative forms, the short forms may be used; as, हरे द्याली नः पाहि (S. K.) 'Oh, kind Hari, protect us.'
- § 128. भवत् is often used with reference to the person addressed, as a courteous form of expression, not necessarily implying respect; it is to be regarded as a pronoun of the third person, and the verb must, agree with the third person; as, अथ वा कथं भवारमन्यते (M. 1) 'or how do you think ?'; वयमपि भवत्यो किमपि पुच्छामः 'I too, ask you something.'
- § 129. When respect is to be shown, भवत् (भवती f.) is preceded by अन and तन्न or स, \*the former referring to a person that is near, the latter to one who is at a distance, or absent, from the speaker; as, क तन्नभवती कामन्दकी 'where is the worshipful Kâmandakî '.'; आदिष्टाऽस्मि तन्नभवता काइयंपन (S. 4) 'I am ordered by the worthy Kàs'yapa'; अपेहि रे अन्नभवान्यकृतिमापन्नः (S. 2) 'begone, this worthy person is himself again'; मां सभवान् निर्देक (Mál. 1) 'His honour appoints me.'

## Demonstrative Pronouns.

- § 130. There are three demonstrative pronouns; इदम् or एतद् 'this', तद् 'that', and अदम् 'this,' or 'that'; they are used along with the nouns they refer to, or are used without them; as, एच नृपः; म पुरुषः; तद् गृहं: स आहः एच मे किकरः; इदं नो गृहं; असी विद्याधरः
- § 131. The forms of इदम् and एतद are sometimes used in the sense of 'here' in sentences like 'here I come', 'here comes the boy,' usually in conjunction with the 1st or 3rd persons, and agreeing with the subject of the sentence like an ordinary adjective; as 'आर्यपुत्र इयमस्म (S. 1) 'lord, here I am;' इयमहमारोहामि (U. 1) 'here I mount'; अयमागच्छामि (S. 3) 'here I come'; so इयं सा जाति: परित्यक्ता (Ve. 3).
  - [ \*This is an inaccuracy. स is not prefixed to भवत् like अत्र or तत्र; we do not find such forms as सभवता &c. in use. In the instance cited it must be read separately. ]

§ 132. त्र् is often used in the sense of celebrated or well-known; as, स रम्या नगरी (Bh. III. 37) 'that celebrated charming city'; सामंतचकं चत् (ibid.) 'and; that well-known circle of tributary princes'.

Compare the use of ille in Latin.

- (a) तद् is often used in the sense of 'very', 'same,' with प्य generally expressed or implied from the context; as, तानीन्द्रियाणि सकलानि (Bh. II. 40) 'all the organs are the same'; तदेव नाम (ibid.) 'the name is the same;' एतं त एव गिरयः (U. 3) 'these are those very mountains': तदेव पंचवटीवनं (U. 3) 'the forest of Pañchavati is the same.'
- (b) When तद is repeated, it has the sense of 'several', 'various'; as, तेषु तेषु स्थानेषु (K. 369) in various places.'

## Relative Pronouns.

- § 133. When the relative pronoun is repeated, it has the sense of 'totality', 'whatever,' and the correlative pronoun is generally repeated; as, क्रियते यददेषा ऋश्रयति (U.1)'I shall do all that she says;' यो यः हास्त्रं बिर्भात .....क्रांधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहं (Ve. 3) 'whoever bears a weapon, of him, even the destroyer of the worlds, I become the destroyer'; so यं यं पद्यस्ति तस्य तस्य पुरतो मा इहि दीनं वद्यः (Bh. II. 51).
- (a) Sometimes the idea of 'whatever', or 'any whatever', is expressed by joining the relative with the interrogative pronoun, with or without the particles आप. चित or चन; as, एताह्यां रूपवती कम्या यस्मै कस्मैचिन्न दातच्या 'a girl, so beautiful as this, should not be given to any person whatsover'; यावा की वा भवाम्यहं (Ve. 3) 'whoever I may be'; यत्र ऋजांप स्वापित 'he sleeps anywhere.'

# Interrogative, Indefinite and Reflexive Pronouns.

§ 134. Interrogative pronouns and their derivatives are used in asking questions; as, कः पुनरसी जामाता (U. 1) but who is this son-in-law?; कतमेन दिग्भा न गतः स जाल्मः (V. 1) in what direction is the

- rogue gone?'; कि करामि क गच्छामि (U 1) 'what shall I do? where shall I go?'
- § 135. चित, चन, अपि, and sometimes स्विद्, are added to interrogative pronouns and adverbs to give them the sense of indefinite pronouns; as, कश्चियक्षो बसतिं चक्रे (Me. 1) 'a certain Yaksha made his abode,' कदाचित-चन-अपि 'at some time'; क्रास्विद्वगुण्ठनवती नार्ग (Ś. 5) 'some veiled lady.'
- (a) अपि sometimes has the sense of ''indescribable'' (अनिर्वाच्य); 88, कोऽपि हेतु: (U. 6) 'some indescribable motive'; so तनस्य किमपि द्रश्यं यो हि यस्य प्रियो जनः (U. 2).
- (b) क्रचित-क्रचित, कदाचित-कदाचित are used in the sense of in some place—in another place (here—there) and at one time—at another time, (sometimes—sometimes, now—now); as, क्रचिद्धीणावाद्यं क्रचिद्धि च हा हित रुदितं (Bh. III. 12) 'in one place is the playing on the lute; in another the cry of 'alas' (here you hear the lute—there you hear the cries of 'alas')'; कदाचित्काननं जगाह कदाचित कमलवनेषु रम (K. 58) 'sometimes (now) he plunged into a forest, and sometimes (now) he sported in lotus-forests.'
- (c) क्रचित्-क्रचित् has rarely a reference to time also; as, क्रचिट् धनानां पततां क्रचित्र (R. XIII. 19) now of clouds, now of birds.'
- § 136. The pronoun अन्य अन्य or पर पर is used in the sense of one—another; as, अन्यः करोति अन्यो भुक्त 'one does, another suffers': मनस्यन्यद्वस्यन्यत्कार्यमन्यद्वरात्मनां (P. I.) 'wicked people have one thing in mind, another in speech, and another in action.'
- § 137. More generally एक—अपर or अन्य is used in the sense of the one—the other with reference to two objects that are before specified; as, एको ययो चैत्ररथप्रदेशान सौराज्यस्थानपरो विदर्भान (R. V. 60) 'the one went to the regions of Chaitraratha, the other to the country of the Vidarbhas (which was) happy on account of a good king.'
- \$ 138. When एक-अपर or अन्य is used in the plural, it has the sense of some-others; as, विधवानां पुनमद्दाहः शास्त्रप्रतिषिद्ध इत्येके मन्यन्ते

शास्त्रविहित इत्यपरे (or अन्ये) 'some think that widow-marriage is prohibited by the Sastras, others that it is ordained by them.'

- (s) In this sense केचित् sometimes takes the place of एके; as, महुक्त केचिव्न्यमन्यन्त । अपरे पुनानानिन्दुः (Dk. II. 4) 'some approved of my speech, others however, censured (it).'
- \$ 139. स्व, स्वकीय, आत्मीय and निज are used reflexively; as, स्व नाम कथय 'tell your own name'; निजं धयमदर्शयत् 'he showed his (own) courage.'
- (a) स्वयं meaning 'of one's self' is a reflexive adverb; as, सा स्थ्यमेव तत्र जगाम 'she herself went there.'
- \$ 140. The word more commonly used as a reflexive pronoun is आत्मन् (=self). It is always used in the masculine gender and singular number, though the noun to which it refers be in any gender or number; as, का स्त्री अनेन प्रार्थमानमात्मानं विकत्थते (V. 2) 'what woman boasts of herself being sought after by him?;' आत्मानं बहु मन्यामहे वर्ष (Ku. VI. 20) 'we think highly of ourselves'; so ग्रसं दहग्रतात्मानं सर्वाः स्वग्नेषु वामने: (R. X. 60).

तस्य च मम च पौरधूर्तैवैरमुद्रपाद्यत । (Dk. II. 2)
न नः कृतूहलमस्ति सर्पद्रश्ने । (Mu. 2)
श्रीशस्त्वाऽवतु माऽपीह दत्तात्ते मेऽपि शर्म सः ।
स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामि नौ विभुः ॥
सुखं वां नौ द्दात्वीश पतिर्वामि नौ हरिः ।
सोऽब्याद्वो नः शिवं वो नो द्यात्सेब्योऽत्र वः स नः ॥ (8. K.)
प्वमत्रभवन्तो विदांकुर्वन्तु । अस्ति तत्रभवान् काश्यपः श्रीकण्ठपद्लाञ्छनो भवभृतिनीम जातुकर्णीपुत्रः । (U. 1)

एषोऽस्मि कार्यवशादायोध्यकस्तदानींतनश्च संवृत्तः । ( U. 1 )

तदेव पंचवटीवनम् । सैव प्रियसस्ती असन्ती । त एव जातनिर्विशेषाः पादपाः । मम पुनर्मन्दभाग्यायाः सर्वमेवैतद् दृश्यमानमपि नाास्ति । ( U. 3 ) आयुष्मनेष वाग्विषयीभूतः स वीरः । ( U. 5 )

राजा—आर्य बहु प्रष्टव्यमत्र । चा०—वृषत्र विश्रव्यं ब्रूहि । ममापि बह्मारुयेयमत्र । रा०—एष पृच्छामि । चा०—अहमप्येष कथयामि।

( Mu. 3 )

अमुना व्यतिकरेण कृतापराधमिव त्वय्यात्मानमवगच्छति काद्म्बरी। (K. 203)

केचित् संपद्भिः प्रलोभ्यमाना रागावेशेन बाध्यमाना विह्वलतामुप-यान्ति । अपरे तु धूर्तैः प्रतार्यमाणाः सर्वजनस्योपहास्यतामुपयान्ति । ( K. 106-8 )

साहसकारिण्यस्ताः कुमार्यो याः स्वयं संदिशन्ति समुपसपैन्ति वा। (K. 237)

अनयत्प्रभुशक्तिसंपदा वशंमका नृपतीननन्तरान् । अपरः प्राणिधानयोग्यया मस्तः पंच शरीरगोचरान् ॥ ( R. VIII. 19) कामैस्तैस्तैह्दैतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ ( Bg. VII. 20 )

#### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

अयमसौ मम $\cdot$ ज्यायानार्यः कुशो नाम भरताश्रमात्प्रतिनिरुत्तः। (  $\mathbf{U}, 6$  ) स्रक्ष्म्योन्मादिता व्यसनशतशरव्यतामुपगता वर्ल्माकृतृणाश्रावस्थिता जस्रबिन्दव इव पतितमप्यात्मानं नावगच्छन्ति  $\cdot$  (  $\mathbf{K}, 107$  )

तस्य तरुषंडस्य मध्ये मणिदर्पणिमव त्रैलोक्यलक्ष्म्याः कचित् व्यंषक-रुषमिविषाणकोटिखण्डिततटिशलाखण्डं कचिदैरावतद्शनमुसलखण्डितकुम्बद-दण्डमञ्जोदं नाम सरो दृष्टवान् । ( K. 123 )

```
इति नरपतिरस्रं यद्यदाविश्वकार
  क्रमाविदथ सुरारिः प्रत्यहंस्तत्तदाश । ( Si. XX. 76 )
तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव नाम
  सा बद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव।
अर्थोष्मणा विरहितः प्ररुषः स एव
   त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत ॥ ( Bh. II, 40 )
एंत त एव गिरंयो विरुवनमयुरा-
   स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि ।
आमञ्जमञ्जललतानि च तान्यमूनि
  नीरन्ध्रनीलनिचलानि सरित्तटानि ॥( U. 2)
योऽत्ति यस्य यदा मांसम्भयाः पद्मयतान्तरम् ।
एकस्य क्षाणिका प्रीतिरन्यः प्राणैर्विम्रच्यंत ॥ ( H. 1 )
वर्ज च राजनेजश्व वयमेवातिभीषणम्।
एकमेक्च पताति पतत्यस्यत्ममंततः॥ ( ॥, 1 )
विश्वंभरात्मजा देवी राजा त्यक्ता महावने।
प्राप्तप्रसवमात्मानं गंगादेव्यां विमुश्चति ॥ ( U. 7 )
काप्यभिष्या तयोरामीट व्रजताः शुद्धंवषयोः ।
हिमनिर्मुक्तयोर्योगं चित्राचन्द्रमसारिव ॥ ( R. I. 46 )
कां ऽप्यंष एव पिश्रनायमनुष्यधर्मः
कर्ण परं स्प्रज्ञाति हन्ति पर समूलम् ॥ ( P. I. 11)
रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्यं तदेव नैसाग्कमन्तत्वम् ।
न कारणात्स्वाद्विभिदं कुमारः प्रवर्तिता दीप इव प्रदीपात् ॥ ( {
m R.~V.~37} )
```

The worshipful Gautama has ordered me to do this work.

What does your reverence intend to speak on this auspicious occasion?

Dear Gorâla, do not weep; here come thy two brothers whom thou regardedst as dead.

Here comes the mother of this child with fruits in her hand.

There is some indescribable pleasure in the company of the wise.

They saved themselves with great difficulty at that perilous time.

These two boys were brought up by me just like my own children; the one was very clever, but the other extremely dull.

She thought herself most unfortunate at hearing that news.

There goes a report that in the temple of Bhadrakalî lives an old woman. At one time she begins to rave, at another to speak sensibly.

Some philosophers believe that God created the whole Universe; others hold that it sprang up of itself.

Some men accomplish their own good, some the good of the people alone, while others try to accomplish both.

The sons of Yajñadatta have become proficient in various arts and sciences.

It is the very man I saw on the road dressed in tattered rags.

He studies anywhere, goes out with anybody, dines in anybody's house, and sleeps anywhere.

Whoever is strong-minded, will try to take revenge for any insults given to him.

Speak sweetly with all those persons that may come to your house.

#### LESSON XIII.

## Participles.

§ 141. All participles in Sanskrit, except the so-called indeclinable past participles or absolutives, are to be regarded as adjectices, agreeing with the nouns they qualify, in gender, number, and case. They are called 'participles' from the supposed participation or sharing in the functions of the verb, the adjective, and the noun. The princip kinds of participles in Sanskrit are

these:—Present, Past, Future, Perfect, Potential Passive, and Indeclinable Past Participles; (for the rules of formation see *Grammar*) These participles obey the same rules for governing cases that may have been laid down regarding the roots from which they are derived. Present, Future and Perfect Participles are treated in this lesson.

## Present Participles.

§ 142. The present participle in Sanskrit (for rules of formation see Dr. Kielhorn's Grammar §'498-500) corresponds to the participle in English ending in 'ing.' It is used when contemporaneity of action is indicated; as, इति विचारयक्षेत्र तुरगाद्वतार (K. 125) 'while thinking in this manner, he dismountend from his horse'; विवाहकोतुकं विश्वत एवं तस्य वसुधां इस्तगामिनीमकरोत (R. VIII. 1) 'the made over the earth to him while (yet) wearing the marriagestring'; ब्रजंश्व समर्थयामास (K. 141) 'and going, he thought.'

The sense of 'while', 'whilst', is thus inherent in this participle which serves to express an idea expressed in English by a whole sentence.

- Obs. (a) The Sanskrit participle must never be confounded with the participial substantive or gerund in English which also ends in ing.
- (b) When no contemporaneity of action is indicated, this participle cannot be used; as, 'ascending the mountain, they rested for some time;' पर्वतमानद्धा ते कचित् कालं उपभाग्यन and not पर्वतमारोहन्तः &c., unless the sentence implies that both actions are performed at the same time.
- (c) The present participle is not used in the nominative case as a predicative adjective. We do not say स कुर्वन्नस्त 'he is doing,' though we say कार्य कुर्वन कीडात.
- § 143. \*The present participle (Âtm.) is often used to denote 'disposition' or 'habit', 'some standard of age,' and 'ability' or

<sup>\*</sup> ताच्छील्यवयोवचनशाक्तिषु चानश्। ( HI. 2. 129 )

'capacity to do a thing'; as, भोगं भुआतः (S. K.) 'habituated to enjoy'; कवचं बिभाण: (ibid.) 'wearing an armour' (of the age at which armour may be worn);' शबुं निमान: (ibid.) 'able to destroy his foe.'

Compare with the second example: सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमारं (R. VIII. 94) where वर्महरः = कवचधारणाईवयस्कः.

- § 144. \* The present participle is used to denote an attendant circumstance or attribute, and the cause of an action; as ज्ञाना भुजते यवनाः (S. K.) 'the Yavanas take their meals, (by) lying down: so तिष्ठन् मूज्यति (Mbh.); गच्छन् भक्षयति (ibid.); हरिं पदयन् मुच्यते (S. K.) 'by (reason of) seeing Hari he gets absolution.' The first sentence is an answer to the question कथं भुजते, and the last to केन मच्यते.
- (a) This participle also defines the agent of an action; as, योऽधीयान आस्ते स देवदत्तः (Mbh.) 'he is Devadatta who sits studying': so य आसीनोऽधीते स देवदत्तः (ibid.).
- Obs. This use corresponds to the restrictive use of the participle in English; 'students, preparing their lessons, will be rewarded' पाठानधीयानाः शिष्याः पारितोषिकाणि हृष्ययन्त.
- (b) This participle is also used to state a general truth; as, ज्ञायाना वर्धते दुर्वा (Mbh.) 'the Dúrvá grass grows (when) in a recumbent position'; आसीनं वर्धते बिसं (ibid.) 'a lotus-stalk grows (when) in an upright position.'
- § 145. The roots आस् 'to sit,' स्था 'to stand' and rarely भू and अस्, are used with the present participles of roots to show the continuity of the action denoted by them; as, बल्मीकाशाणि विदारयन्त्र-गर्जिश्वास्ते (P. I. 1) 'kept on pulling down the tops of ant-hills and bellowing loudly;' गीतसमाद यवसरं प्रतीक्षमाणस्तथी (K. 132) 'continued to await the time of the conclusion of the song.'
- \$ 146. Verbs like लज्ज, ही, जप 'to be ashamed', are usually used with the present participle of roots in the sense of 'to' in English. एवं निर्मृणं प्रहरन लज्जसे (K. 247) 'are thou not ashamed to

<sup>\*</sup> लक्षणंहत्वोः क्रियायाः । (III. 2. 126)

strike so mercilessly?'; स्वयं साहसं संदिशन्ती बाला जिहेमि (K. 237)'I, a young girl, am ashamed to communicate a rash thing myself.'

§ 147. The present participle is rarely used with the prohibitive particle मा to imply a curse; as, मा जीवन् यः परावज्ञादुः खदग्धोऽपि जीवति (Śi. II. 45) 'cursed be he (lit. may he not live) who, though smitten by the pain of the contempt of others, still lives.'

# Future Participles.

- § 148. The future participle which ends in स्यत् (or ध्यत्) (pass. मान) denotes that a person or thing is going, or is about, to do the action, or to undergo the state, expressed by the root; as, करिध्यम् 'going to do' or 'about to do'; माङ्यम् 'going to loosen'; करिध्यमाण 'being about to be done.'
- (a) Besides showing simple futurity, is denotes intention or purpose; as, बन्यान्त्रिनंदपन्निव दृष्टसस्त्रान्स दावं विचचार (R. II 8) the ranged over the forest as if wishing to tame the wild beasts; करिंद्यमाणः सञ्चरं ञारासनं (R. III. 52) intending to fit an arrow to his bow.' This participle thus corresponds to the English prospective form.

Note. Such sentences as 'before taking his departure, he drank a little water' are translated by means of the future participle made to qualify the subject; as प्याणं करिष्यन् स किंचिज्ञलं पपो. 'Before' has here the sense of 'going' or 'about to take' &c.

# Perfect Participles.

\$149 The perfect participle (ending in बम् or आन) is less frequently used. It has the sense of 'who or what has or has been done;' as अयांनि सर्वाण्या निम्पतं (R V. 34) 'of thee who hast obtained all good things (blessings)'; निषद्वीमामनबन्धधीरः (R. II. 6) 'firmly maintaining his seat when she had sat down.'

सा टिहिभी स्वाण्डभङ्गाभिभृता प्रलापान् कुर्वाणा न कथेचिद्तिष्ठते । ( P. I. 15)

अथ द्वाविप तो पुष्पितपलाशप्रतिमौ परस्परवधकांक्षिणौ हृष्ट्वा कर-टको दमनकमाह । भा मूढमते अनयोविरीधं वितन्वता त्वया न साधु कृतम् । ( P. I. 16 )

राजा विस्फारितेन स्निग्धेन चक्षुषा पित्रन्निवालपन्निव स्पृशन्निव मनोरथसहस्रपाप्तदर्शनं सस्पृहमीक्षमाणस्तनयाननं मुमुदे । कृतकृत्यं चात्मानं मेने । ( K. 72 )

साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।
तूणं न सादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पश्नाम् ॥ (Bh. II. 12)
सज्जीभूतं साधनम् । प्रयाणाभिमुखः सकलः स्कंधावारस्त्वां प्रतिपा-लयनास्ते । तात्किमद्यापि विलंबितेन । (K. 277)

राजाधिराजनन्दन नगरन्धगतस्य ते गतिं ज्ञास्यन्न इं च गतः कदा-चित्कालिंगान् । (Dk. II. 7)

अनुयास्यन्मुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः। स्थानादनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः॥ (ई. 1) वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रुतमृषेरुपयिवान्। उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्नपि बभूव राघवः॥

(R. XI. 22)

ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

आसीच में मनित । शांतात्मन्यासिअने मां निक्षिपता किमिदमनार्येणास-इशमारक्यं मनिस्जेन । ( K. 142 ) अग्रजन्माऽत्रवीत् । महाभाग सतानेतान् मातृहीनाननेकैरुपायै (रक्षिस्वाणीत् मस्मिन्कदेशे मेक्षं संपाय दृद्देतेभ्यो वसामि शिवालयेऽस्मिक्षिति । ( Dk. I. 3 )

विवादे दर्शिषण्यन्तं क्रियासंक्रान्तिमात्मनः। यदि मां नानुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यहं त्वया ॥ ( M. 1 ) अविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च सम्रत्युकः। गच्छन्नभिम्रत्वे बह्नौ नाशं याति पतंगवत्॥ ( P. I. 8 ) अन्तर्लीनस्य दुःवाग्नेरवोहामं जैवलिष्यतः। उत्वीद्ध हव धूमस्य मोहः प्रागानुणोति माम्र ॥ ( U. 3 ) आदिदेशाथ शनुग्नं तेषां क्षेमाय राघवः। क्रित्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिज्ञहात्॥ ( B. XV. 6 ) कदा वाराणस्याममरतिटनीरोषासि वसन् वसानः कौपीनं शिरसि निद्धानोऽस्नालिपुत्वमः। क्षेये गौरीनाथ त्रिपुरहर शंभो त्रिनयन प्रसिदेत्याक्रोशिनिममिव नेष्यामि दिवसान् ॥ ( Bh. III. 10 ) तं तस्थित्रांसं नगरीपकण्ठे तदागमारूढग्रुक्पहर्षः। प्रत्युज्ञगाम क्रथकैशिकेन्द्रश्चन्द्रं प्रत्युत्तांमिरवार्मिमाली॥ (B. V. 61)

N. B.—In the following sentences use participles for the italicized words.

I saw many men on the road bearing loads of corn on their heads and walking gently, talking with each other.

While going to England in a ship, one may see several beautiful scenes.

Oh, the beauty of this picture! The painter has fully shown his skill in making the several parts so charming to the eye.

Is he not ashamed ( ) to communicate such a message to me through you?

Rati, looking at the dead body of her husband, and remembering his diverse good qualities, kept on ( FQT) weeping for a long time.

When Chandrapida was about to be crowned (सिञ्च with अभि) as heir-apparent to the throne, Sukanasa advised him, directing his attention to many important things.

Wishing to become proficient in Nyaya, he went to Benares and studied there for several days.

Before giving ( at ) Gopala the reward I had promised him to give, I asked him if he would consider it unworthy of his exertione.

Reeds, because they bow down to a stronger foe, are saved, while huge oak trees, proudly standing up, are swept away by the current of water.

The lion kept on killing the beasts of the forest in their turn.

You should not bear hatred towards (zz) this Brahmana who has studied (z with आच) the four Vedas, mastered completely the eix Angas, and has seen the end of (fully mastered) the four Sastras.

Janaka gave his daughter Sîtâ to Râma who had broken the bow of Siva and attracted the minds of the beholders by his uncommon strength and skill.

### LESSON XIV.

# Past Participles.

- § 150. There are two kinds of past participles; one is passive. formed by the addition of त or त to the root, and the other active, formed by adding बत् to the passive participle; as, तेनेदसूर्त 'this was said by him'; स इद्युक्तवान 'he said this'. They are both used in the sense of the past tense. In later Sanskrit it became more usual to use participles than verbs. We generally find मया तत्कृत or अहं तत्क्रवान instead of अहं तद्करवम्, and many purposes of the predicate are served by this participle.
- § 151. Many intransitive verbs have past passive participles and they, as well as the past participles of transitive verbs used intransitively, are often used impersonally with an instrumental con-

struction; as, प्रतिबुद्धामिदानी मकरन्दपूर्णचन्द्रेण (Mål. 4) 'the full-moon-like Makaranda has now recovered his consciousness'; जितमपत्यस्नेहेन' (ए. 7) 'victorious (all-powerful) is the affection for children.'

Obs. This kind of construction is not restricted to past participles alone; it occurs in the passive voice of verbal tenses also; as, सध्याद्धेऽपि वनराजिषु आहिण्डचते (Ś. ²) 'it is wandered (i. e. I wander), through rows of forests even at mid-day.'

आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः । तज्जयः संपदां मार्गा येनेष्टं तेन गम्यताम् ॥ (0. 74)

'Non-restraint of the senses is regarded as the path to miseries; victory over them, as the road to riches (prosperity). Go by whatever way you please.'

- § 152. \*The past passive participles of roots implying motion, of intransitive roots generally, and of the roots श्विष् 'to embrace,' शी, स्था, आस, वस 'to dwell', जन, रुह, and जू 'to grow old,' cl. 4., have an active sense; as, गतोऽहं क्रलिंगान (Dk. II.) 'I went to Kalinga'; जलं पातुं यमुनाकच्छमवर्ताणः (P. I. 1) 'he went down to the bank of the Jumna to drink'; लक्ष्मीमाश्लिष्टो हरि (S. K.) 'Hari embraced Lakshmi;' श्वमिधिश्यितः 'sat on the serpent'; शिवसुपासितः 'served Siva'; विश्वमनुर्जाणः 'grew old after the world'; उपरते भर्तरि (K. 173) 'the husband being dead'; so वैकुंडमिधिष्टितः, हरिदिनमुपोषितः, दक्षमास्टः, स्रतो जातः &c.
- Obs. Kàlidasa construes the past passive participle of समु in an active sense; as, मधुकर विस्मृतोऽस्थेनां कथं ( $\pm$  5); अन्यसंगात पूर्वमृत्तं विस्मृतो भवान ( $\pm$  6 $\pm$  6 $\pm$  8); अहो विस्मृतं मे हृदयं ( $\pm$  2).
- § 153. †Past passive participles ending in a have sometimes the sense of neuter abstract nouns; as, जिल्पतं 'speech,' श्रियतं 'sleeping', इसितं 'laugh'; so गतं, स्थितं, कस्पेदमालिखितं 'whose is this picture?'
- Obs. In such cases the forms lose their passive force, and are not used with the instrumental; as, 'her gait is graceful' तस्याः (not

<sup>\*</sup> गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्थातभ्यश्च। (III. 4. 72) † नदंसके भावे कः। (III. 3. 114)

तथा ) गतं सविलासं; नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कांतं ( M. 2 ) 'her ( motionless ) posture is far more charming than her dancing.'

§ 154. The past passive participle of the roots मन् 'to think,' 'to wish,' जुप 'to know,' and पूज 'to adore,' and others having the same signification, are used in the sense of the present tense, and are then construed with the Genitive. See § 115.

Obs. There are other words which are similarly used. They are given in the following verses:—

शीलितो रक्षितः क्षान्त आकुष्टां जुष्ट इत्यपि। रुप्टश्च रुपितश्चोभावभिज्याहृत इत्यपि॥ हृप्टतुष्टौ तथा कान्तस्तथोभौ संयतोयतौ। रुष्टं भविष्यतीत्याहरमृतः पूर्ववत्समृतः॥ ( Mbh. )

# Potential Passive Participles.

- § 155. There are three ways in which potential passive participles are formed in Sanskrit:—(1) by तच्य, (2) by अनीय and (3) by य (for the rules of formation vide Dr. Kielhorn's Grammar §§ 529-538); as क्रंडिय, करणीय, and कार्य. They perform a very useful function in the economy of the Sanskrit tongue, and enable it to express in one word an idea which would require many words in English; as, 'he should be killed'=हंतड्य: They denote that 'the action or the state expressed by the root or derivative base, must or ought to be eaid.' The sense thus conveyed by them is that of fitness, obligation or necessity; e. g.. 'I have to go there' मया तज गन्तहयं: I must do it' मया तन्कतंडयं.
- § 156. These participles are used in sentences in the same way as the passive of the roots from which they are derived; as, महचनात्स राजा त्वयदं वाच्यः (R. XIV. 61) 'the king should be told this in my behalf'; अजा ग्रामं नेतच्याः 'the sheep ought to be taken to the village;' so असी दृहितः पत्या परिग्रहिषयमस्माभिः आवियतच्यः (Ś. 7) 'the should be made to hear the good fortune in the form of the

acceptance of his daughter by her husband'. They are used with the Instrumental or Genitive of the agent of the action denoted by them; see § 107.

- 157. § The impersonal use of this participle is not very peculiar. It is used in the neuter gender singular, taking the place of the verb; as अभिज्ञानशकुंतलाख्येन नाटकेनीपस्थातव्यमस्माभिः ( §. 1 ) 'we must wait upon ( the audience ) with the drama ( represent before them &c )'; तजभवता तपावनं गतव्यं ( V. 5 ) 'his honour should go to a penance-grove.'
- (a) The impersonal use of the forms भवितद्यं and भाव्यं deserves notice. They are used impersonally in their literal sense of 'being', or in the sense of 'must be', 'in all probability is,' showing some uncertainty, &c.; and in both cases the noun or adjective coming after 'be' must agree with the agent like an ordinary adjective; as, स्वेषु स्वेषु पाठेष्वसंमुद्धेभवितद्यं (युष्माभिः) (V. 1) 'you should be careful of your respective parts'; तयाऽस्मिँद्धतामंद्धे सैनिहितया भवितद्यं ( S. 3 ) 'she must be ( is most probably ) present in this bower of creepers; अस्य शब्दानुस्थेण पराक्रमण भाव्यं ( भवितद्यं ) ( P. I. 1 ) 'his strength must ( in all likelihood ) be corresponding to his bellowing.'
- (b) Sometimes the participle is used in the sense of the future with certainty; as लुड्यकेन मृगमांसाधिना गंतन्यं (H.1) 'the fowler is sure to go (will surely go) seeking after the deer's flesh'; ततस्तेनापि शब्दः कर्तन्यः (H.3) 'then he also will surely make a noise.'
- (c) Sometimes the potential passive participle merely denotes a future time; as युवर्षाः प्रश्वलेन भयाऽपि सुस्तेन गंतन्यं (H. 4) 'I, too, shall go at ease by the strength (support) of your wings'.

अत्रभवताः परस्परेण ज्ञानसंघर्षो जातः । तद्त्रभवस्या प्राक्षिकपद्म-ध्यासितच्यम् । ( M. 1 )

तयोर्नेद्धयोः किंनिमित्तोऽयं मोक्षः किं देव्या परिजनमतिकम्य भवान्संदिष्ट इत्येवमनया प्रष्टव्यम् । (M 4) विश्रांतेन भवता ममाप्येकस्मिन्ननायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम् । (Ś. 2)

नास्मि भवत्योरीश्वरनियोगप्रत्यर्थी । स्मर्तव्यस्त्वयं जनः । ( V. 2 )

तिकं मन्यसे राजपुत्रि मृषोयं तिदिति । न हीदं सुक्षित्रियेऽन्यया मैतन्यम् । भवितन्यमेव तेन । ( U. 4 )

सर्वथा निष्प्रतीकारेयमापदुपस्थिता । किमिदानीं कर्तन्यं कां दिशं गंतन्यमित्येते चान्ये च विषण्णहृद्यस्य मे संकल्पाः प्रादुरासन् ।

(K. 157)

सततमतिगहिँतेनाक्वत्येनापि परिरक्षणीयान्मन्यन्ते सुहृदसुन्साघवः । तद्तिहेपणमकर्तव्यमण्येतदस्माकमवश्यकर्तव्यतामापतितम् । ( K. 158 )

चाणक्यः—भद्र प्रथमं ताबद्वध्यस्थानं गत्वा घातकाः सरोषं दक्षि-णाक्षिसंकोचसंज्ञां ग्राहयितव्याः । तेषु गृहीतसंज्ञेषु भयापदेशादितस्ततः प्रदुतेषु शकटदासो वध्यस्थानादपनीय राक्षस प्रापयितव्यः । ( Mu. 1 )

आः क्षुद्राः समरभीरवः । कथमेवं प्रलपतां वः सहस्रधा न दीर्ण-मनया जिल्लया। (Ve. 3)

आपदि येनोपकृतं येन च हिसतं दशासु विषमासु । उपकृदपकृदिप च तयोर्यस्तं पुरुषं परं मन्ये ॥ ( P. I. 15 )

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

आपन्नस्य विषयवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्मः।(\$.3) अंतरिते तस्मिञ्शवरसेनापतौ स जीर्णशबरस्तं वनस्पतिमामूलादपश्यत्। उत्क्रांतामिव तस्मिन्क्षणे तदालोकभीतानां शुककुलानामस्रभिः।(K. 33)

अहं तच्छुत्वा चेतस्यकरवम् । मयाऽधुना म्लेच्छजातिभिरपि दूरतः परिहृतप्रवेशं प्रक्रणं द्रष्टव्यम् । चंडालेः सहैकत्र स्थातव्यम् । चंडालकालकजनस्य च क्रीडनीयेन अितन्यमिति । (K. 355)

कार्यन्यग्रत्थानमनसः पश्चतत्थाच प्रणिधीनां कोऽयमिति विस्तृतम् । इदाना स्तृतिरुपलन्धा। व्यक्तमाहितुण्डिकच्छन्ननां कुसुमपुरादागतेन विराधग्रतेन भवितव्यम् । ( Mu. 2 )

आः दुरात्मन् कुरुकुलपांसल एक्मतिक्रांतमर्यादे त्विय निमित्तमात्रेण पांडव-क्रोधेन भवितव्यम् । ( Ve. 1 )

वत्से सांप्रतिकमेवैतत् । कर्तव्यानि दुःखितैर्दुःखनिर्वापणानि । पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोभे च हृद्यं प्रलापरेव धार्यते ॥ ( U. 3 )

तेनाधीतं श्चतं तेन तेन सर्वमनुष्टितम् ।

येनाज्ञाः पृष्ठतः कृत्वा नैराइयमवलम्बितम् ॥ (Н. 1)

आरूढमद्रीतुद्धीन्वितीर्णे भुजंगमानां वसतिं प्रविष्टम् ।

ऊर्ध्वं गतं यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेत्तुमियत्तयाऽलम् ॥ ( R. VI. 77 )

अवसितं इसितं प्रसितं मुदा विलसितं हसितं स्मरभासितम्।

न समदाः प्रमदा इतसंमदाः पुरहितं विहितं न समीहितम् ॥ ( Bk. X. 6 )

शार्क्रस्व त्वया मद्दचनात्स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः— अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुद्येःकुलं चात्मन-

स्वय्यस्याः कथमप्यबांधवरुतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् ।

सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकामियं दारेषु दृश्या त्वया

भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वध्रबन्धुभिः ॥ ( Ś. 4 )

त्वमर्हतां प्रायसरः रसतोऽसि नः शकुंतला मूर्तिमती च सिक्किया। समानयंस्तुल्यग्रणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥ ( S. 5 )

N. B.-Use participles for the words italicized.

Karttikeya defeated Taraka, though he was guarded by strong armies.

Dear child, in doing this you have offended (राध with अप) Jámadagnya, and not done him any good ( क्र with उप).

His army being completely defeated by the enemy, some of his soldiers mounted ( হ্ছ with স্থি ) hills, some descended to seas, while others entered ( বিহা ) solitary caves.

You will surely become an object of contempt if you slight your intimate friends.

Who may this man be, that calls me by my name? Oh, yes, he is most probably my old friend, Mitravarman.

Wait for me a little; I, too, have to be present at the meeting.

As soon as he gets up, instead of beginning his studies he goes out to play.

Do not give way to sorrow; your child must have by this time come home directly.

I have wandered (भ्रम्) over several countries, suffering many difficulties, but have not obtained ( हम् or आसद caus.) my desired object.

He appears to be bent on ruining you, but I tell you he is sure to be defeated in his attempts.

How should be sustain his life in that country if you were not to assist him?

These things should be taken (strug) by you to the owner of that large palace.

I have yet to read (বাৰ্ড্) many books; so I shall not be able to accompany you.

This great reward indicates that the ring must have been greatly liked (सन्) by the king.

Nothing is difficult to be accomplished (दुःसाध्य) by wise men. Since he had much wealth, he must have had many wives.

How long should we remain with our armies ready for battle?

#### LESSON XV.

#### PART I.

## Indeclinable Past Participles or Gerunds.

§ 158. The indeclinable past participle, in Sanskrit, commonly scalled 'absolutive' or 'gerund,' always denotes a prior action, or an action completed before another, and corresponds to the perfect participle, or the participle in ing having the sense of the perfect participle

in English; as, प्रतीहारी समुपसृत्य सविनयमज्ञवीत् (K. 8) 'the female door-keeper, drawing near or having drawn near, modestly said;' वैद्यां-पायनो मुहूर्तामित्र ध्यात्वा सादरमज्ञवीत् (K. 18) 'Vaisampâyana, as if contemplating for a moment, respectfully said.'

But in the sentence 'going to a village, he touches a blade of grass on his way,' we must say, ग्रामं गच्छन पथि तणं स्प्रशतिः

- § 159. Indeclinable past participles in Sanskrit are formed by ला or by य (changed to ल्य) when a preposition precedes a root (for rules, vide Dr. Kielhorn's Grammar §§ 513-525). They are, as before stated, used to denote a past or prior action, and must have the same agent as the main verb; as, तुरासाई प्रोधाय धाम स्वायंग्रचं ययुः (Ku. II. 1) 'having placed Indra at their head (the gods) went to the abode of Brahman'. Here the agent of 'placing' and 'going' is the same, and hence the gerund can be used; but स तं हत्वाऽहमागच्छम् is wrong. In such cases the gerund cannot be used; the Locative absolute construction will have to be used to express [the same sense; as, तिस्मरतन इतेऽहमागच्छम्. So सर्वेः पशुभिमिछित्वा सिंहो विज्ञासः (H. 2) 'the lion was entreated by all the beasts, having assembled together;' स एनं दोषं प्रस्थाप्य नगरान्त्रिवास्यताम् (Mu. 1) 'let him be expelled the city (by thee) having proclaimed this crime.'
- § 160. The Sanskrit gerunds are very useful to economize the use of conjunctions and verbal forms in describing or narrating events. In translating constructions introduced by 'after having,' 'when' or 'after'; 'when,' 'after' &c. need not be translated, the gerund of the verb being alone used; as, रावणं हत्या 'after having killed Râvaḥa'; 'when he went there, he did not find anything' स तत्र गत्या न किमपि स्पे.

An English sentence containing several clauses introduced by 'having' would look awkward; but in Sanskrit several gerunds can be strung together to express those ideas which would be expressed in English by a verbal tense and the copulative conjunction; as, मां रुधिरेणालिय दक्षस्याधः प्रक्षिय गम्यतां पर्वतस्थ्यस्कं प्रति (P. III.) 'having

besmeared me with blood, and thrown me under the tree, go to the mountain Rishyamûka,' i.e., besmear me &c. and go &c.; अश्व स ब्राह्मणस्तं पशुं राक्षसं मत्वा भयाद्भमो प्रक्षिप्य देवं निर्भत्स्यं गृहमुहिद्य प्रस्थितः (II. 4)' then the Bráhmans, thinking the beast to be a demon, threw it on the ground with fear, and censuring Fate, set off for his home' When there are copulative assertions in English, the gerunds may be conveniently used in translating them into Sanskrit.

- Obs. The natural sequence of events must be observed in the use of these gerunds; as, पक्त्वा भुक्त्वा स्वपिति 'having cooked and taken his food he sleeps'; but not भुक्त्वा पक्त्वा स्वपिति.
- § 161. Some Sanskrit gerunds may often have the sense of prepositions and prepositional phrases; as, मुक्त्वा 'except', आदाय 'with,' उद्दिय 'towards', अधिकृत्य 'with reference to.'

#### PART II.

## Namul or Gerund in अम.

- § 162. There is another kind of gerund in Sanskrit formed by the addition of अस immediately to the root or derivative base, and making the same changes as before the इ of the passive Aorist (see Dr. Kielhorn's Grammar § 526); as, अपं 'having thrown' from क्षिप; बाई 'having spoken'; भोजं 'having dined'.
- § 163. When this gerund is repeated, it denotes a repetition or recurrence of the action or state expressed by the root, as, समारं समारं नमाति शिवं (8. K.) 'having often and often called to mind Siva, he bows to him;' कलिंगनाथो मिय बद्धेर इति आवं आवं चंडवर्मा युद्धायोगतो बस्व (Dk. II.3) 'having repeatedly heard that the lord of the Kalingas was hostilely inclined towards himself, Chandavarman became ready to fight': so also पारं पारं, दर्श दर्श 'having repeatedly drunk or seen.'
- § 164. \*With the word- अग्रे, प्रथमं and पूर्व this gerund or the ordinary one in त्वा is used; as, अग्र-प्रथमं-पूर्व वा भोजं-अक्त्या वा वजिति 'having first eaten he goes'.

<sup>\*</sup> विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेषु । ( III. 4.21)

- (a) \*With the words अन्यथा, एवं. कथं, and इत्थं this gerund of हा 'to do' is used, provided the whole word thus formed retains the same meaning as the words themselves; as, एवंकार भुंते (S. K.) 'he eats thus'; कथंकार भुंते 'in what manner does he eat'; but शिराऽन्यथा इत्या भुंते.
- (b) †With the words यथा, तथा, when an angr, reply is given; as, तथाकारं भोक्ष्ये किं तवानेन (S. K.) •I will cat that way; what have you to do with it?'
- \$ 165. ‡With the words implying 'sweet' or 'seasoned' this gerund of हां sused; as, स्वादुंकारं-लवणंकारं-भुक्ते 'he eats, having made his food sweet or seasoned.'
- \$ 166. § In the case of the roots हुन् and बिद् 'to know', this gerund is joined with their object to denote the whole or collection of that object; as कन्यादर्श वरयति (S. K.) 'he chooses as many girls as he sees'; i. e., all the girls seen; ब्राह्मणबेदं भोजयति 'he feeds as many Bràhmanas as he knows', i. e., all.
- (a) !! बिद् 'to get' and जीव 'to live' are combined with यावत in the same sense; as, याबद्ध भुंके 'he eats as much as he gets'; याबजीव-मधीत 'he studies as long as he lives' i. e. throughout his life.
- (b) × With the words चर्मन and उदर this gerund of प्र is used with the object; as, उदरण्रं भुंक 'eats so as to fill his belly'; so चर्मपूरं न्तृणाति 'spreads so as to cover the skin.'
- § 167. ॥ With the words झुट्स, चूर्ण and ऋक्ष this gerund of पिष् is used like the cognate accusative in English; i. e., the gerund of the root and the root itself are used to signify the sense denoted by the

<sup>\*</sup> अन्यथैवंकथमित्थंस सिद्धाप्रयोगश्चेत् । (III. 4, 27)
† यथातथयोरस्याप्रतिवचने । (III. 4, 28)
‡ स्वाद्धाम णस्र्ल् । (III. 4, 26)
\$ कर्मणि दशिविदोः साकल्ये । (III. 4, 29)
†† यावति विन्दर्जीवोः । (III. 4, 30)
× चर्मोदर्योः पूरेः । (III. 4, 31)
॥ शुष्कचूर्णरूक्षेत्र पिषः । (III. 4, 35)

root; as, चूर्णपेषं पिनाष्ट 'he grinds something till it is reduced to powder', i. e. he grinds it to powder; so ज़ुष्क-रूक्ष-पेषं पिनाष्टि.

- (a) \* With the words समूल, अस्त, जीव, the roots हन, रू. and यह are respectively used in a cognate sense; as, समूलघातं हान्ति 'he destroys so as to tear up by the roots,' i. e. he totally extirpates; अस्तकारं करोति 'he does a thing which was not done before'; तं जीवयाहं यहाति 'captures him so as to preserve his life', i. e., captures him alive.
- (b) In the same way this gerund of हन and पिष् is used with a noun to denote that it is the instrument of the action; as, पाद्घातं हन्ति = पादेन हन्ति 'he strikes with the foot;' उदपेषं पिनाष्ट = उदकेन पिनाष्ट 'he grinds with water'; similarly, तं हस्तग्राहं गृह्णाति 'he takes him by the hand'; so पाणिग्राहं, करग्राहं &c. हस्तग्रतं वर्तगति = हस्तेन &c. Other examples are: जीवनाशं नदयित 'perishes so that his life perishes'. i. e. dies away; ऊर्ध्वशोषं गुज्यित दक्षः 'the tree is dried up while it is still standing'; so ऊर्ध्वण्ं पूर्यते.
- § 168. †Sometimes this gerund is used to denote similitude or likeliness, such as would be ordinarily expressed by इव; as, अजनाइं नष्ट: 'he perished like a goat'; पार्थसंचारं चरात 'he walks like Pårtha;' यूतनिधायं निहितं जलं 'water was kept as ghee (would be kept).'
- \$ 169. ‡Roots having the sense of हिंस 'to strike,' such as हन, तड़ &c. are used in this gerundive form with nouns, when the object of this gerund is the same as the object of the main verb, and when the noun with which it is compounded would have stood in the instrumental case if the ordinary gerund had been used; as दंडापघातं गाः काल-पति 'he collects together the cows, beating (them) with a club.'
- (a) Similarly ब्रजोपरोध गाः स्थापयति 'he stations the cows so that they are all in the fold'; पार्श्वीपपीडं शेते = पार्श्वीभ्यासप्पीड्यन् &c.
- (b) ग्रह is joined with हस्त, केश and words having the same sense, when immediate contiguity is intended; as, केशगहं पुश्चन्ते 'having

<sup>\*</sup> सम्लाष्ट्रतजीवेषु हन्स्टञ्यहः। ( III. 4. 36 )

<sup>ि</sup>उपमाने कर्माणि च। (III. 4. 45)

<sup>ै</sup> हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम । (III 4. 48)

olosely caught (each other) by the hair they fight' ( =केशेषु गृहीत्या). Also हस्तवाहं = हस्तेन गृहीत्वा; यष्टिग्राहं 'taking a stick' (यष्टिं गृहीत्वा); so लोष्ट्याहं.

- § 170. \*With words signifying 'limbs of one's own body' this gerund is used, when the limb is not kept steady; as भूविक्षेपं कथयति (इसान्तं) 'he narrates (the account), throwing his eyebrows (glances) about in all directions.'
- (a) In the same way when a part of the body is completely hurt or afflicted in the action, this gerund is used with that part in the sense of the accusative; as, उर:प्रतिपेषं युध्यन्ते 'they fight so as to afflict their whole bosom' (कृत्सनमुर: पीडयन्तः); रतनसंबाधमुरो ज्ञान च (Ku. IV. 26) 'and she struck her bosom so as to hurt her breasts.'
- § 171. ‡ The roots दिश्च with आ and ग्रह are joined in their gerundive form with नामन in the sense of the accusative; as, नामादेगमाच्छे 'he mentions (it) telling his name'; नामग्रह मामाह्मयति 'he calls me by taking my name' (i. e. by my name).

Obs. This gerund is used with nouns to form compound words: as ब्राह्मणवेदं, not ब्राह्मणान वदं; जीवग्राहं, not जीवं ग्राहं &c.

स दुष्टाशयो वकः कमेण तान्पृष्ठमारोप्य जलाशयस्य नातिदृरे शिलां समासाद्य तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्षायित्वा भूयोऽपि जलाशयं समासाद्य जलचराणां मिथ्यावार्तासंदेशकेर्मनांसि रज्जयन्नाहारवृत्तिमकरात् । ( P. I. 7 )

ततो आतृशरीरमभिसात्कृत्वा पुनर्नवीकृतवैयव्यदुः खया मया स्वदीयं देशमवतीर्येमे काषाये गृहीते । (M. 5)

प्रवृत्ते प्रदोषसमये चन्द्रापीडश्चरणाभ्यामेव राजकुलं गतवा पितुः समीपे

<sup>\*</sup> स्वांगऽध्रवे। (III. 4. 54)

<sup>†</sup> परिक्रिश्यमाने च। (III. 4. 58)

<sup>ा</sup> नाम्न्यादिश्चित्रहोः। (III. 4.58)

मुहूर्त स्थित्वा दृष्ट्वा च विलासवतीमागत्य स्वभवनं श्यनतलमधिशिङ्य । (K. 98)

ते हिमालयमामन्त्रय पुनः प्राप्य च शूलिनेम् । सिद्धं चास्मे निवेद्यार्थं तिद्वसृष्टाः समुद्ययुः ॥ (Ku. V1. 94) अहं येनेष्टिपशुमारं मारितः सोऽनेन स्वागतेनाभिनव्यंत । (\$. 6)

सा कुबेरभवनान्निवंर्तमाना समापत्तिहष्टेन केशिना दानवेन चित्रहेखा~ द्वितीया बन्दियाहं गृहीता । (V. 1)

मगधराजः प्रक्षीणसक्रुसँन्यमंडलं माठवराज जीवग्राहमभिगृह्य दयालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास । (Dk. 1.1)

मत्तकालो नाम लाटेश्वरो वीरकेतोस्तनयां वामलोचनां नाम तस्णी-रत्नमसामान्यलावण्यं श्रावं श्रावमवधूतदुहितृप्रार्थनस्य तस्य पाटलीं नाम्ना नगरीमरोत्सीत्। (Dk. 1.3)

अनन्तरं सूत्रधारो दारवर्मा वैराचकपुरःसरः पदातिलोकेलोष्टघातं हतः । (Mu. 2)

संप्राप्य राक्षससभां चकन्द्र क्रोधविह्नला । नामग्राहमरोदीत्सा भ्रातरी रावणानिके ॥ (Bk. V. ठ)

ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.
लतातुपातं कुसुमान्यगृह्णात्म नयवस्कंदसुपास्पृशञ्च ।
कुत्रहलाञ्चाकशिलोपवेशं काकुतस्थ ईषत्स्मयमान आस्त ॥ (Bk. V. 11)
सेहात्सभाजियतुमेत्य दिनान्यमूनि
नीलोत्सवेन जनकोऽध गतो विदेहान ।

देव्यासतते विमनसः परिसान्त्वनाय
धर्मामनाद्दिशति वासगृहं नरेन्द्रः ॥ (U. 1
विश्वासप्रतिपन्नानां वश्वनं का विद्य्यता ।
अंक्रमारुद्ध स्तरं हि हत्वा कि नाम पौरुषम् ॥ (H. 4)
तामिन्दुसुन्दरसुसीं सुचिरं विभाव्य
चेतः कथं कथमपि व्यपवर्तते मे ।
लज्जां विजित्य विनयं विनिवार्य धैर्यसुन्मध्य मन्थरविवेकमकाण्ड एव ॥ (Màl. 1)
श्रुत्वा वार्ता जलदकथितां तां धनेशोऽपि सद्यः
शापस्यान्तं सद्यहृद्यः संविधायास्तकोषः ।
संयोज्येनौ विगलितशुचौ दंपती हृष्टचिन्नो
भोगानिद्रानविरतसुखं प्रापयामास शश्वत् ॥ (Me. 119)
निमिताति च पश्यामि विपरीतानि कशव ।
न स अयोऽसुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ (Bg. I. 31)

राजवाहरो रसालतम्बु कोकिलादीनां पक्षिणामालापाठशावं शावं विकसितानि सगंसि दर्शे दर्शमहंद्लीलया ललनासमीपमवाप । (Dk. I. 5)

तेनैय दीपद्दितेन बिलपथेन गत्वा स्थितेऽर्धरात्रे वासग्रहं प्रविष्टो विश्रव्धप्रसुप्तं सिंहघोषं जीवबाहनब्रहीपम् । (Dk. II. 4)

> तं विप्रदर्भे छतघातयत्ना यान्तं वनं राजिचरी डुढौके । जिघांमुवदं धतभासुरास्त्रस्तां ताडकाच्यां निजघान रामः॥(Bk. II. 23)

> विगुत्प्रणाशं स वरं पनष्टो यद्दोर्ध्वशोषं तृणवाद्विशुष्कः । अर्थे दुरापं किसत प्रवासे न शासनेऽवास्थित यो सुस्रणाम् ॥ (Bk. III. 14).

यो नटानाप जीवनाशमधुना शुश्रुषते स्वामिन-स्तेनां वैग्निरक्षतः कथमसौ संधास्यते राक्षसः। इत्यं वस्तुत्रिवेकमृढमतिना म्लेच्छेन नालोचितं देवेनोपहतस्य बुद्धिस्थ वा पूर्वे विपर्यम्यति॥ (Mu. 8)

### N. B.—Use participles for the words italicized.

Seeing the fowler coming towards them, all the animals becoming frightened, ran away in different directions.

When did you come back, acquainting the lord of the Vangas with this news?

Becoming of one accord, and forming a strong resolution not to desist from the work undertaken, begin your business.

A jackal, roaming at will near the precincts of a town, accidentally fell into an indigo vat, and being unable to get up, remained there, feigning himself to be dead.

The Brâhmana. hearing the words of the rogue, placed the goat on the ground, looked at it again and again, placed it once more on his shoulder, and took his way home, thinking over the rogue's words.

Then he was respectfully dismissed by the minister having called, him to court, honoured him with suitable presents, and communicated to him the message of the king.

### N. B.—Use Namul forms for the words italicized.

He chose as many girls as he saw (इस्) suitable to himself.

He reduced (fqq) the medicine to powder, and placing it on fire and boiling it, drank it up.

He was pelted to death (हन्) by the followers of the king for having killed their master.

I fell upon my enemy all at once, and routing all his followers caught ( ug) him alive.

The king of Pataliputra captured the town of Vasudurga, and took its inhabitants prisoners.

Who calls me by my name?

#### LESSON XVI.

#### The Infinitive Mood.

- § 172. When one action is represented as being done for another action, the latter is, in Sanskrit, expressed by the Infinitive, which is formed by the addition of the termination तुम् to the root in the same way as the third person singular of the Periphrastic Future. It has the sense of 'in order to,' 'for the purpose of,' 'for.' and thus corresponds to that form of the English Infinitive which is called 'infinitive of purpose' or 'gerund.' The Sanskrit Infinitive has thus a dative sense, and may, if necessary, be replaced by the dative case of the verbal noun derived from the root; as, पारमीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थ (R. IV. 60) 'he then set out to conquer the Persians,' i. s. 'for the purpose of conquering &c.' Here जेतुं = जयाय, and the sentence may stand thus: पारमीकांनां जयाय प्रतस्थ: so स्वेदसिललस्नाताऽपि पुनः स्वातुमवातरम् (K. 147) where स्वातुं = स्वानाय.
- Obs. (a) Like the English infinitive, the Sanskrit Infinitive is a remnant of an old inflexion. In Vedic times the verbal noun formed from a root by the termination त (गंत, यात) was regularly declined. We find such forms as गंत, गंतव, गंतो:, as if गंत was a regular noun. In course of time the use of the forms गंतो:, गंतव, became less and less frequent, and the form that was chiefly used was the accusative inflection. It was subsequently considered to have a dative sense, and hence the present Infinitive form in Sanskrit has always the sense of the dative.
- (b) The Sanskrit Infinitive corresponds in Latin to the Supine in um (datum=रात) which is properly the accusative of a verbal substantive, just as in Sanskrit; 'Themistocles Argos habitatum (र्यात) concessit' 'Themistocles retired to live at Argos.' The same sense is expressed, as in Sanskrit, by the dative of the gerundive participle; 'Decemviri legibus scribundis' (शिक्सिंगाय) 'Decemvirs for framing laws.'

§ 173. It follows from the definition that the Infinitive in Sanskrit cannot stand as the subject or object of a verb. It has no

connection with any words in the sentence, except that it may, where possible, govern a noun in the same case as the root from which it is derived. Where the Infinitive occurs in English as the subject or object of a verb an abstract noun from the root must be used in Sanskrit; as, 'to get up early in the morning is wholesome' unate saud (not saud) आरोग्यावह; 'I learn to sing' अहं गानमधींथे.

- (a) The Infinitive after verbs of 'seeing,' 'hearing,' is, as in Latin, translated by the present participle; as 'I heard him speak' बाबमार्प तमआपं; so अधीयानं ददर्श तं 'He saw him study.'
- § 174. The strict sense of the Sanskrit Infinitive is motive or purpose of an action; but there are some cases, as in English, where the Infinitive is used with nouns and also adjectives; as, 'fit to go,' 'able to go,' 'time to read.' Such cases are, however, limited by Sanskrit idiom. Some of the principal cases of this nature are given below.
- § 175. \*The Infinitive is used with verbs and substantives meaning to wish or 'desire.' provided the agents of the infinitive and the verb are same; as पिनाकपाणि पतिमाप्तिमञ्चति (Ku. V. 53) 'desires to obtain for her husband the Pinaka-handed god (Śiva / so अनुं बाञ्चति शांभवो गणपतेराखुं क्षुधार्तः फणी (P. 1. 3); but not कां गंतुमहमिन्द्यामि 'I wish thee to go', where the agents of गम् and इब् are not the same.
- § 176. † It is used with verbs meaning to be able, to make bold, to know, to be wearied, to strive, to begin, to get, to set about, to bear, to be

\*समानकर्तृकेषु तुमुन् । ( III. 3. 158. )

† शकध्वज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहाहास्त्यर्थेषु तसन् । ( III. 4. 65 )

This Sûtra presents a knotty point. Bhattoji Dîkshita says अर्थ-यहणमस्तिनेव संवध्यते अनंतरत्वात् i. e. the Sutra gives roots from हाक् to अर्ह, and roots having the same sense as अस् 'to be.' But this is hardly conlistent with the almost overwhelming evidence of usage. According to Dîkshita's interpretation, पार्य 'to be able' cannot be used with the infinitive; but न पारयामि निवेदायितं (S. 4), पारयिष्यस्यवस्त्रया अपरादं (M. 3), pleased or to condescend, and to be; as, न शक्तोमि हृदयमवस्थापयितुं (U. 4) 'I am not able to compose my heart'; वक्तुं मिथ: प्राक्रमतैवमेनं (Ku. III. 2) 'thus proceeded to speak to him privately'; जानासि देवीं विनोदयितुं (U. 1) 'you know (how) to entertain my queen'; अस्ति-भवति-वियते-वा भोक्तुमक्तं (S. K.) 'there is food to eat'; न विषष्ठे विपानमवलोकियतुं (Ve. 3) 'I cannot bear to see the distress.'

- § 177. \*It is used with words meaning 'sufficient, strong, able,' and substantives meaning ability, power, or skill; as, लिखितमपि ललाटे शोज्झितुं कः समर्थः ( H. 1 ) who is able to avoid that which is written on his forehead?' लोकानलं दग्धं हि तसपः ( Ku. II. 56 ) his penance is able ( sufficient ) to burn the worlds'; अस्ति मे विभवः सर्वे परिज्ञातुं ( V. 2 ) 'I have power to know everything'; कोऽन्यो हुतबहाद्दग्धं प्रमधिच्याते (Ś. 4 ) 'who else than fire has power to burn ?; भोक्तुं प्रवीणः कुज्ञलः पदुर्वा (S. K.) 'skilful in eating' ( knowing how to eat ).
- § 178. † It is used with words meaning 'time' with reference to the work of the time; as. अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशियतुं (\$. 1) 'this is, indeed, the time to show myself'; समयः खलु स्नानभोजने सेवितुं ( V. 2 ) 'ti is time to bathe and take food.'

Note.—As in Latin, some verbs in Sanskrit are of the nature of deponents, i. e. passive in form, but active in sense; as, शक्, युज, अई and their derivatives; as. न शक्यास्ते दोषाः समाधातुं (H. 3) 'those faults cannot be corrected or remedied'; न युक्तं अशोको वामपादेन ताडिंगितुं (M. 3) 'the As'oka does not deserve to be kicked with the left foot.'

are instances from a standard author; similarly at to know cannot be used with the infinitive; but  $\pi = 2$  at the entry at  $\pi$  to know cannot be used with the infinitive; but  $\pi = 2$  at the entry at  $\pi$  the entry as a spood an instance. We must therefore, suppose that the Star indicates the existence of an interpretation connecting avaism with all the preceding roots; otherwise we shall have to condemn as wrong all such constructions as those given above. Taking this view I have interpreted the Satra, connecting avaism with all roots.

\* पर्याप्तिवचनेष्यलमधेषु । ( III. 4. 66 ) † कालसमयवेलास तुसुब् १ ( III. 3. 167 ) § 179. The Sanskrit Infinitive has no passive form, the same form being used to denote both active and passive senses. In turning a sentence involving an infinitive into the passive voice, the words governed by the Infinitive remain unaffected; as स मित्राय द्रोग्ध्रमिच्छति. तन मित्राय द्रोग्ध्रमिच्छति. समो ग्रामं गन्तुमारेभे; रामेण ग्रामं गन्तुमारेभे. Where the object of the Infinitive and the verb is the same, it is, in the passive voice, put in the nominative case, leaving it to be understood with the Infinitive; as स ग्रन्थं पठितुमिच्छति: तेन ग्रन्थः पठितुमिच्यते, the object of पठितुं being तं, if necessary. In this case it will not do to say ग्रन्थं पठितुमिच्यते, for this would be an impersonal construction, though दृष्

In the case of roots like those referred to in the Note to § 178. both constructions will be faultless; पवनमालिंगितुं शक्यते or पवनः आर्लि-गितुं शक्यते, though the latter looks more elegant and classical.

- § 180. The use of the root अंह 'to deserve' deserves to be marked. It is frequently combined with the Infinitive in the sense of 'prayer.' or 'respectful entreaty,' or in those sentences where 'be pleased' or 'I pray' or 'bey' occurs in English, and in this sense it is generally used with the 2nd and 3rd persons; as, न मां परं संप्रतिपत्तमहिंसें (Ku. V 39) '(I) pray, do not consider me to be a stranger'; अविहतस्तावच्छोत्तमहिंति दुमारः (Mu. 4) 'be pleased. O Prince, to hear it attentively' (I beg that you will hear &c.); प्रिये जानिक न मामेवंविधं परित्यक्तमहिंसि (U. 3) 'dear Jánakî, be pleased not to forsake me who am in this plight.'
- § 181. The infinitive with the final म omitted is used with the words काम and मन: in the sense of 'wishing' or 'desiring,' or 'having a mind' to do that indicated by the root: as पुनरपि वक्तकाम इवार्यो स्थाने (S. 1) your honour appears desirous of speaking again.'

मध्यस्था भवती नौ भुणदोषतः परिच्छतुमहिति । (अ. 1)

न युंकं ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमिमं जनं समयपूर्व प्रतायं-हशैरक्षरेः प्रत्याचष्ट्म । ( S. 5 )

नाईति तातो गजपुंगवधारितायां धुरि दम्यं नियोजयितुम् । ( V. 5)

न शक्यं दैवमन्यथा कर्तुमभियुक्तेनापि । यावतु मानुष्यके शक्यमुपपाद-थितुं तावत्सर्वमुपपाद्यताम् । ( K. 62 )

का गणना सचेतनेषु । अपगतचेतनान्यपि संघट्टयितुमलमयं मदनः । (K. 157)

अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः प्रकृतिष्वरूढमूळत्वात् ।
नवसंरोहणशिथिळस्तरुरिव सुकरः समुद्धर्तृम् ॥ ( M. 1 )
यातियतुमेव शाक्तिर्नाखोरुद्धर्तुमन्निपटम् । ( P. I. 15 )
शब्दादीन्विषयान् भोक्तुं चिरतुं दुश्चरं तपः ।
पर्याप्तोऽसि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वर्तितुम् ॥ ( R. X 25 )
वृत्तं रामस्य वाल्मीकः कृतिस्तौ किनरस्वनौ ।
किं तबेन मनो हर्तुमळं स्यातां न शृष्वताम् ॥ ( R. XV. 64 )
व्यपदेशमाविळियितुं किमीहसे जनिममं च पातियतुम् । ( S. 5 )
व्याळं बाळमृणाळतंतुभिरसौ रोद्धं समुज्जम्भते
छेतुं वज्रमणीञ् शिरीषकुसुमप्रान्तेन संनद्धते ।
माधुर्यं मधुविन्दुना रचियतुं क्षारांबुधेरीहते
नेतुं वाञ्छिति यः खळान् पथि सतां सूकैः सुधास्यन्दिभिः ॥ ( Bh. 11. 6 )

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

अलमनया कथया । संहियतामियम् । अहमप्यसमर्थः श्रोतुम् । अतिक्रांतान्यिप संकीर्त्यमानान्यनुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति सुहुज्जनस्य दुःखानि । तन्नार्हासि कथं कथमपि विश्वतानिमानस्लभानस्न एनः एनः स्मरणशोकानलेन्धनतामुपनेतुम् । ( K. 169 )

अमात्य कुमारो विज्ञापयति। यद्यपि स्वामिग्रणा न शक्यन्ते विस्मर्ते तथापि मिह्निपनां मानयितुमर्हत्यायः। (  $\mathbf{M}^{\mathrm{u}}$ .  $^2$  )

न खळ न खल्वमंगलानि चिन्तयितुमर्हन्ति भवन्तः कौरवाणाम् । सन्धेयास्ते भातरं युष्माकम् । (Ve. 1)

शमयति गजानन्यान्गन्धद्विपः कलभोऽपि सन्
भवति स्रतरां वेगोद्यं भुजंगशिशोविषम् ।
भवमाधिपतिर्वालावस्थोऽप्यलं परिरक्षितुं
न खलु वयसा जात्यैवायं स्वकार्यसहा भरः॥ ( V. 5 )

अतोऽत्र किंचिद्भवर्ती बहुक्षमां द्विजातिभावादुपपन्नचापलः । अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुमईसि ॥ (Ku. V. 40)

> तमर्थमिव भारत्या स्रुतया योक्तुमर्हितः । अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भर्तृप्रतिपादिता ॥ ( Ku. VI. 79 )

न पृथग्जनबच्छुचो वशं विश्वनामुत्तम गन्तुमईसि । दूमसानुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चलाः ॥ ( R. VIII. 90 )

अिय स्तरपराक्रमानभिज्ञे— धर्मात्मजं प्रति यमौ च कथैव नास्ति मध्ये वृकोदरिकरीटभृतोर्बलेन। एकोऽपि विस्फुरितमण्डलचापचकं

कः सिन्धुराजमिषेणयितुं समर्थः ॥ ( Ve. 2 )

He strove as far as possible to effect the good of his countrymen.

Why do you wish to appropriate to yourselves the property of your brother?

I told him to do the work, which he did most reluctantly.

To take revenge appears at first pleasant to a man, but in the end it results in ruin to himself.

I do not bear to see even poor men disrespectfully treated.

Be pleased, O Krishna, to clear (छिद्) this doubt,

It is now time for you to begin to study your lessons.

Even an insignificant enemy does not deserve ( अर्ह ) to be slighted.

I desired them to go to Bombay, but they did not like to do accordingly.

How is it possible ( इतस्य ) to go to another country, leaving you here alone?

Not to mention the poor, even rich persons find it difficult to live honourably in times of famine.

This villain deserves ( युज् ) to be punished for his crimes.

Let all the prisoners be ordered to be released on this auspicious day.

To expose one's self to danger is sometimes preferable to remaining idle in the house, being deterred by calamities.

In Alaka the splendid palaces will be able ( अलं ) to equal ( तूल) you in those various particulars.

He was greatly desirous of doing good to others, but has not been able to accomplish his object to any extent.

I beg your honour to grant this request; it will ever be my duty to remember it with gratitude.

#### LESSON XVII.

#### Tenses and Moods.

- § 183. Every verb in Sanskrit, whether in a primitive, causal desiderative, or frequentative form, may be conjugated in the ten tenses and moods, though the last two derivative forms of verbs are very rarely used except in the Present tense. The senses conveyed by them are usually expressed by other forms or combinations of words; as जिगमिषति = गन्तुभिच्छति; अटाट्यते = भूशमटित.
- § 184. Some of the tenses and moods in Sanskrit exactly correspond to the tenses and moods in other languages, and some are peculiar to Sanskrit. In this and the next three Lessons are given their uses and meanings. The Present tense and the Imperative and Benedictive moods are considered in this Lesson.

<sup>\*</sup>This terminology of Pâṇini is artificial, and is not based on any particular principle. Other grammarians have adopted a somewhat rational nomenclature. The names of the several tenses and moods, according to them, are in the above order as follows:——भवन्ती (वर्तमाना), हास्तनी, परोक्षा, अवतनी, श्वस्तनी, भविष्यन्ती, पंचमी सप्तमी (these two alone being quite artificial), क्रियातिपत्तिः and आशीः. The feminine is used, because the word जिल्हा: is understood after each.

#### Present Tense.

- § 185. The Present tense is used to denote an action taking place, or a fact existing, at the *Present* time; as, जगतः पितरो बन्दे (R. I. 1) 'I salute the parents of the Universe.'
- Obs. Strictly speaking, the present touse in Sanskrit corresponds to the present progressive, imperfect or incomplete form, which expresses the continuance of an action which is begun. Patañjali says 'ब्रह्म नस्याविराम शासितव्या भवन्ती' which indicates that the action denoted by a verb in the Present tense is yet continuing and had not stopped; as वहित जलमियं पिनष्टि गंधानियं (Mu. 1) 'this lady brings (is bringing) water; this (another) grinds (is grinding) odorous substances'; एता-स्तपस्त्रिकन्यका इत एवाभियतन्ते (S. 1) 'these ascetic-girls come (are coming) in this very direction.' There is no distinct form in Sanskrit to express this continuous action; hence its usual signification.

It must however, be remembered that it is only by a special adverb or by the context, that the Present tense can be confined to mean a present act solely; as देवदत्ती गच्छित (i.e. अधुना); or संप्रत्यधी-पावहे. The principal use of the Present indefinite is, as observed by Bain (Grammar p. 185) to express what is true at all times.' It expresses present time only as representing all time. The permanent arrangements and laws of nature, the peculiarities and propensities of living beings, and whatever is constant, regular, and uniform, have to be represented by the present indefinite; as सत्संगति: कथ्य किं न करोति दंसों (Bh. II. 23) say what the company of the good does not do to men': अस्त्युत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः (Ku. I. 1) there is (stands) in the northern direction the lord of mountains called Himálaya'; so नास्ति जीवितादन्यद्भिमततरमिह सर्वजंत्नां (K. 35.); ऋषीणां पुनरायानां वाचमथोऽनुधावति (U. 1); न खलु बहिरुपाधीन्यतियः संश्रयन्ते (Màl. 1) &c.

§ 186. Besides these general senses, the Present tense in Sanskrit has, like the English present, the following senses:—

- (a) It' has sometimes the meaning of immediate future; as अंपसहंमागच्छामि (S. 3) 'here I come (shall come)'; कदा गमिष्यसि— एव गच्छामि (S. K.); नन्वयं न भवसि (Múl. 5).
- (b) When an action has just taken place, the Present may be used to denote that recent past action; as, कदा त्वं नगरादागतोास-अयमागरुहामि (S. K.) 'When did you come from the village?—here 1 come. (I have just come).'
- ( o) In fables and in recounting past events it is used as if the narrator saw them passing before his eyes: as. हस्ता ब्रुत कस्बं ( H. 2 ) 'the elephant asks ( asked ), who art thou?'
- (d) With words meaning till, as far as, before—when &c.. it has the sense of the Future Perfect; as. तदावन्न परापतात तावदपसर्पतानेन तरुगहनेन (U. 4) therefore, before he returns (or till he shall have not returned) walk away through this thicket of trees.
  - (e) Sometimes the Present denotes a habitual action such as is represented in English by the past habitual sused to or swould's as पातुं न प्रथमं व्यवस्पति जलं (S. 4) did not think of drinking water first' (was not in the habit of drinking &c.); so हिरणयको भोजनं छत्वा चिले स्विपति (H. 1).
- § 187. The Present is sometimes used for the Future in conditional sentences, or such as imply condition: as योकं ददाति (दाता दास्यति वा) स स्वर्गे याति (याता यास्यति वा) (S. K.) he who offers (will offer) food goes (will go) to heaven.
- § 188. When joined with the particle स्म the Present has the sense of the Past; as, करिंमश्चिद्धने भासरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म ( P. I. 8 ) there lived in a forest a lion named Bhâsuraka' कीणन्ति स्म प्राणमूल्येर्वशांसि ( Śi. XVII, 15 ) bought fame at the cost of their lives.'
- § 189. With interrogatives, the Present often conveys the sense of the Future with reference to a desire; as. कि करोमि क गच्छामि (U. I.) 'what shall I do, where shall I go'; कं भोजयसि (S. K.): so किं गच्छामि तपोदनं (Mu. 6).

- (a) When an answer is given to a question, the Present is used in the sense of the Past with the word नन; as, कटमकार्याः किम
- ननु करोमि भोः ( S. K. ).
- ३ 190. \*With the words प्रा and यावत् when used as adverbs, it has the sense of the Future, when certainty is indicated; as, आलोके ते निपतित प्रा (Me. 88) 'will surely fall in the range of your sight'; यावदस्य दुरात्मनः समुन्यूलनाय शहुमं भेषयामि (U. 1) 'I shall send S'atrughna to exterminate this wretch.'

Obs. · Certainty need not be necessarily meant.

# The Imperative Mood.

- § 191. This mood is used in the 2nd person in the sense of command, entreaty or gentle advice, as in English; ज्युत र पौरा: (Mk. 10) · Listen ye citizens; 'परित्रायध्वं परित्रायध्वं 'help! help!'; हा त्रियसिक क्वासि देहि में प्रतिवचनं (U. 1) 'alas, my beloved, where art thou? Give me response': तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जहि मदं (Bh. 11.) 'leave off ambition (greedy desire): have forbearance; give up pride.'
- (a) The Imperative in the passive voice is often used as a polite way of expression; as, **एतदासनमास्यतां** (V. 2) here is a seat, please sit down.
- § 192. The second and third person Imperative is frequently used to express benedictions or blessings; as प्रत्यक्षाभिः प्रयन्नस्तनुभिरवत् वस्ताभिरद्याभिरीद्यः (Ś.1): may Śiva, endowed with those eight visible forms, protect you ': पर्जन्यः कालवर्षा भवतु जनमनोनन्दिनो बान्य वाताः (Mk. 10) may rain pour down in season! may winds blow pleasent to the people's mind'; प्रत्रमेवग्रणोपतं चक्रवर्तिनमाप्तृह (Ś.1) may you get a son posse sed of those qualities, who will be a sovereign ruler!'; पुत्रं हमस्वात्मग्रणानुरूपं (R. V. 34) 'may you get a son worthy of yourself;' तात मे चिरं जीव (U. 4) &c.
- § 193. The Imperative is used in commands and exhortations extending to the future as well as to the present, and is generally used

<sup>\*</sup> यावत्पुरानिपातयोर्लट । ( III. 3, 4 )

in laws and in laying down precepts, just as the Potential Mood is need in the same sense. See Lesson XVIII.

- § 194. There is a use of the second person Imperative, which deserves notice. When 'frequency' or 'repetition of acts' is indicated the imperative second person (Parasm. and A'tm.) is repeated, though the subject of the main verb be different and the verb be in any tense; as, याहि याहीति याति (S. K.) 'he goes often and often'; so यात यातिति याथ: अधीष्य अधीष्येति अधीते.
- Obs. This corresponds to the use of the Imperative Mood in Marathi and other languages derived from Sanskrit; as. 'हा गृहस्थ स्वा खातो'; 'बोल बोल बोलतो'; 'पंतोजीनं मुलांना मार मार मारिलं.'
- (a) The Imperative is similarly used (without being repeated) when several acts are spoken of as being done by one person; as. सक्तन पित्र धानाः खादेत्यभ्यवहरति (S. K.) he takes his meals, eating barley and tasting fried corn.

Compare Maráthi—'शैंगा साः दाणे चावः पाणी पीः अशा रीतीनं हा सकाळीं चरत असतोः' कुठं झाउँच उपटः कुंड्याच फोडः फुलेंच तोडः फांबाच मोडः असा त्या दुष्टानं बागेचा अमर्दा नाश करून सोडिला.

#### The Benedictive Mood.

§ 195. The Benedictive mood (भूयात-भिविष्टि) is always used in giving blessings, and in the first person expresses the speaker's wish; as. तिकान्यदाशास्मह केवलं वीरप्रसवा भूयाः (U.1) so what else shall we say as a blessing? May you give birth to a warrior'; विधेयासुर्देवाः परमरमणीयां परिणति (Mâl. 6) may the gods make the end very pleasant!'; इतार्था भूयासं (ibid.) may I become successful!'

क नु खलु संस्थिते कर्माण सदस्यैरनुज्ञातः श्रमह्रान्तमात्मानं विनोदयामि । ( र्ष. ३ ) किमधुना करोमि । क गच्छामि । कथं मे ज्ञान्तिर्भविष्यति । अथवह तमेव पिंगलकं गच्छामि । कदाचिच्छरणागतं मां रक्षांति न प्राणैर्वियोजयति । (P. I. 16)

ततो दिनेषु गच्छत्सु पक्षिशावकानाकम्य कोटरमानीय प्रत्यहं खादति स -मार्जारः । ( H. 8 )

तारापोडो देवीमवदत् । अफलमिवासिलं पश्यामि जीवितं राज्यं चं र अप्रतिविधेये धातरि किं करोमि । तन्मुच्यतः देवि शोकानुबन्धः । आधीयतौ चैथेयं च धर्मे च धीः । (K. 65)

शुश्रूषस्व गुरून कुरु प्रियसस्तिष्ट्रतिं सपत्नीजने

भर्तुर्विष्ठक्कतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः ।

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी

यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ (ई. 4)

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या

नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पह्नवम् ।

आये वः कुसुमप्रवृत्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः

सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम् ॥ (ई. 4)

# ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

जये उदितस्यिष्ठ एव भगवानशेषभ्रवनद्वीपदीपकरतपनः । तसुपतिष्ठे । (M&l. 1) जनन्यभाजं पितमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता हरेण । ज हीश्वरत्याहृतयः कदाचित्युष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम् ॥ (Ku. III. 63) पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं सुवाण रत्नानि हरामरांगनाः । इवियहा चन्ने नसुचिद्विवा बली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवेः ॥ (Si. I. 51)

सन्तः सन्तु निरन्तरं सुरुतिनो विध्वस्तपापोदया राजानः परिपालयन्तु वसुधां धर्मे स्थिताः सर्वदा । काले संततवर्षिणो जलसुचः सन्तु स्थिराः पुण्यतो मोदन्तां धनवद्भवान्धवसुद्द्गोष्टीप्रमोदाः प्रजाः ॥( Mál. 10 )

तृष्णां छिन्दि भज क्षमां जिह मदं पापे रितं मा क्रथाः सत्यं ब्रह्मत्रयाहि साधुपदश्चों सेवस्य विद्वज्जनम् । मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यतनय प्रच्छादय स्थान्यणान् कीर्ति पालय द्वःखिते कुरु दयामेतत्सतां चेष्टितम् ॥ ( Bh. II. 77 )

कश्चेकान्तं सुखसुपगतो दुःखमेकांततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। ( Me. 112 )

जाडघं थियो हरति सिश्चति वाचि सत्यं मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति । चेतः प्रसादयति दिशु तनोति कीर्ति सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥ ( Bh. II. 23 )

The serpent having climbed the tree used to eat the young ones of crows.

Arjuna, having strung his bow, says to Karna:—'Are you now ready to fight with me?'

There is a tortoise being carried by two birds on their shoulders.

Why do you abandon me here? What shall I do? To whom shall I go for protection?

I shall just (use uraq) wait for her sitting under the shade of this tree.

I have just come back from a long travel; and do you tell me to work so soon?

May you both get sons resembling you in all good qualities!

Obey your parents; respect the learned; never speak one word of censure to others; and be content with your position.

May cows give (Bon. of  $\overline{a}$ ) much milk! May the Earth be furnished with all sorts of corn by clouds pouring down in season!

Let spies, disguised as ascetics, be sent all over his dominions to to find out the real state of his kingdom.

He desolated the whole country pulling down houses, driving away the people, and burning down their possessions.

#### LESSON XVIII.

#### The Potential Mood.

- § 196. The Potential mood in Sanskrit corresponds to the Subjunctive mood in English and Latin, but it has not all the senses and uses of the English Subjunctive, nor the wide application of the Latin Subjunctive. In English the Subjunctive mood is not used in independent clauses; in Latin, it is used without any preceding verb to express a with, but it is generally used in dependent assertions; but in Sanskrit the Potential mood is used both in independent and dependent assertions; नीचेराव्यं गिरिमधिवसे: (Me. 26); कृत्यं घटेत सहदो पदि तत्कृतं स्पात् (Mil. 1). We shall now see in what senses it is used in Sanskrit.
- § 197. The Potential expresses (A) probability, command, wish, prayer, hope, and capability; (B) it is used in dependent clauses in which the above senses are implied; and (C) it is used in condition or hypothetical sentences, in which one statement depends upon another as its reason, or condition.

### A

§ 198. The senses of 'probability,' command' &c. expressed by the Potential are expressed, in English, by 'may', 'shall', or 'should.' and often by 'will', 'would,' 'could,' 'might,' as used in direct assertions; as. लभत मिकतास तेलमप यत्नतः पीडयन् (Bh. II. 5) 'one may even get oil from sand, by diligently squeezing it together'; मोर्थे भूषणविक्रयं नरपतो को नाम संभावयेत् (Mu. 5) 'who, indeed, would think it probable that the Maurya king would sell ornaments?'; जेतारं कार्तिकेयस्य

- विजयेष (Mv. 3) 'may I conquer the conqueror of Karttikeya'; मनसिजतक: इर्षान्मां फलस्य रसज्ञं (M. 4) 'may the tree of Love make me taste the flavour of its fruit;' कुर्यो हरस्यापि पिनाकपाणेर्धेर्यच्युति (Ku. III. 10) 'I could make even the Pinåka-weaponed God lose his strength of mind;' भो भोजनं लभेष (S. K.) 'I pray that I get food.'
  - (a) The most general application of the Potential is in giving commands, in laying down precepts or rules for guidance, and in showing obligations of duty, as expressed by shall or should in English; as. उनिहेक्ष निखनत (Y. III. 1) one shall bury a child that is less than two years old; आपदर्थे धनं रक्षेत् (C. 29) one should save wealth against (i. e. in order to meet) bad time; सहसाविद्धीत न कियां (Ki. II. 30) one should not do any act rashly.
- Obs.—Paṇini lays down that the Potential, as well as the Imperative, is used in directing (a subordinate &c.), giving invitation.

  \*\*sxpressing permission (to do a thing), in speaking of an honorary office or duty, in asking questions, and in prayers (विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधी
  हसंप्रश्नप्रधिनेषु लिह्न III, 3, 161), and that in the case of direction, permission and proper (particular) time, the Potential, the Imperative and the Potential passive participles may be equally used (प्रपातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च III, 3, 163); as इह मुंजीत-मुंको भवान: इहासीत भवान or इहास्पतांआसितव्यं भवता you may sit here; नीचैरास्यं गिरिमधिवसः (Me. 26) you may dwell on the mountain &c.: पुत्रमध्यापयद्भवान you will teach the son as an honorary duty; कि भो विद्रमधीयीय उत तक Sir, what shall I learn, the Veda or Logic?; भोजनं लभेय or लभे (S. K.).

The use of the Potential is, however, more common in those senses than that of the Imperative or the participle.

- § 199. When sitness is implied, the potential passive participle or this mood may be used; and sometimes the noun in त also; as त्वं कन्यां बहे:, त्वं कन्याया बोढा, or त्वया कन्या वोढन्या (S. K.) thou art fit to marry the girl.'
- (a) When capability' is implied, the Potential or the Potential passive participle may be used; as. भारं त्वं वहः or भारस्वया बोहन्यः (S. K.) 'you can carry the load.'

- § 200. \*With interrogative words such as, किं, कतर &c.. the Potential or Simple Future is used to imply censure; as, कः कतरो वा इरिं निन्देत निन्दिष्यति वा who will censure Hari?'
- (a) †When wonder is implied, the Simple Future is used in preference to the Potential, when यदि is not used; as, आश्चर्यमन्धी नाम रूजां द्रश्यति (S. K.) it is a wonder that the blind man should see Krishṇa!'; but आश्चर्यं यदि सोऽधीयीत 'a wonder if he study!'

#### В.

- § 201. The Potential mood is used in dependent sentences implying the senses of hope. prayer, &c. stated in § 197; as. आशंसे-ऽधीयीय (S. K.) I hope I shall learn'; आशंसा न हिनः प्रेते जीवेम दशमूर्धनि (Bk. XIX. 5) we had no hopes that we should live' &c.
- (a) With words implying 'wish' the Potential is used in the sense of the infinitive mood when the agents of both the actions are the same; as, मंजीयेति इच्छति (S. K.)=भोक्तामिच्छति 'wishes that he will eat', or 'wishes to eat.'
- § 202. In dependent sentences, the Potential is often used with relative words to denote 'result' or 'purpose'; as, दोषं तु में कंचित्कथय येन स प्रतिविधीयेत (U.1) 'but tell me some fault of mine so that (in order that) it may be rectified.'
- § 203. 'When a hope is expressed except by the word कश्चित, the Potential is generally used; as. कामों में भुजीत भवान it is my hope that you will eat'; but कश्चिजीवति 'I hope he lives'; कश्चिद्धर्तुः स्मरसि रसिकं त्वं हि तस्य प्रियेति (Me. 83) 'I hope you remember your master. () pleasing bird, because you are his favourite.'
- (a) nWhen 'expectation' is implied by such words as, संभावए, अपि, or अपि नाम, the Potential or Simple Future is used except when

<sup>\*</sup> किंदने ( गर्हायां ) लिङ्लटो । ( III. 3. 144 )

<sup>† (</sup>चित्रीकरणे ) शेषे ऌङयदौ । ( III. 3. 151 )

 $<sup>\</sup>ddagger$  कामप्रवेदनेऽकचिति । (  $III.\ 3.\ 153$  )

 $<sup>\</sup>mathbf{n}$  विभाषा धातौ संभावनावचनेऽयदि । (  $\mathbf{III.} \ 3. \ 155$  ) ...

the word यद is used; as. संभावयामि भुङ्जीत भोध्यत वा भवान् (S.K.) 'I expect you will eat'; अपि नाम भगवतीनीतिर्विजेध्यते (Mal. 7) 'would (I wish) that the plans of the revered lady become successful'; अपि जीवेत् स बाह्मणशिशुः (U. 2) may I expect that the Brahmana boy comes to life?' (Would that he comes to life). But संभावयामि यद्भु-आधास्त्वम्, 'I expect that you will eat.'

- (b) \*When words expressing 'wish such as इष्, कम प्रार्थ. &c. are used, the Potential or Imperative is used: as.. इच्छामि सोमं पिषेत पिषत या भवान (S. K.) I wish your honour will drink Soma.
- § 204 † With the words काल, समय वेला. the Potential is used when the word यह occurs in the sentence; as. काल:-समयो-वेला वा यह भवान्युञ्जीत it is time that your honour should take your meals.

C.

§ 205. In conditional sentences in which one statement is made to depend upon another as its reason or ground, the Potential is used in both the antecedent and the consequent clauses. (otherwise called the protasis and apodosis), the former containing the condition or ground of argument, and the latter the conclusion based upon it. The place of if. whether expressed or understood, is taken by यदि or चेद् as यद्यत्र तातः संनिद्धितो भवेत ततः कि भवेत (S. 1.) if our papa were here today—then what would happen? दिवात्यदयेजीगति विचरित्र च्छा मित्रयां चेद आश्वारपादौ तदनु कथेयेमाध्वीयामवस्थां (Mal. 9) if you, roaming at will over the world, happen to see my beloved, first comfort her and then relate the state of Madhava'; so कृत्यं घटेत सहदो यदि तत्कृतं स्यात; &c.

Obs.—Mark that चेद्र never stands at the beginning of a sentence. § 206. In conditional sentences the Present or Simple Future is often used instead of the Potential: as, यदि स्थित्वा द्रश्यति कृष्यति प्रश्चः (Bh. III. 97) · if the lord get up and see (you), he will be angry; न चेद्रवीपि प्रश्नानश्चामि त्वां (Dk. II. 6) · if you do not answer my

<sup>\*</sup> इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ । ( III. 3. 157 )

<sup>(</sup>कालसमयबेलास्) लिङ्क यदि। (III. 3. 168)

questions, I shall eat you'; कुष्णं नंस्यति चेत्स्यतं यास्यति (S. K.) if he bow down to Krishna he will go happily.'

- Obs.—(a) Sometimes the Present is used in the protasis and the Potential in the apodosis; as. यदि तस्य प्राणाविपत्तिरूपजायते तदिप महदेना अवेत् (K. 160) 'if his death take place, that also will be a great sin'; so क्षणमप्यवातिष्ठते श्वसन्यदि जंतर्ननु लाभवानसौ (भवेत्) (R. VIII. 87).
- (b) The Imperative is used instead of the Potential, in the apodosis as a polite way of speaking; as. न चेदन्यकार्यातिपाता गृह्यतामाति-धेयसत्कार: (S. 1) 'if any other duty should not suffer thereby, you might enjoy the hospitality shown to guests.'
- (c) When the conditional clause is affirmative and certain as expressed by the indicative mood of the verb, or when both members of the sentence deal with facts, the Present must be used instead of the Potential; as, if it rains, we cannot go out; यदि देवो वर्षति तर्षि वयं वहिर्गन्तुं न शक्तुमः; not देवो वर्षत् &c.

वयस्य किं परमार्थत एव देव्या व्रतनिमित्तोऽयमारम्भः स्यात् । ( V.3 )

यादि त्वामी दशमैक्ष्वाको राजा रामभद्रः पश्येतदास्य हृद्यं स्नेहेनाभिष्यन्देत । ( U. 5 )

देव यदि चन्द्रमस्युष्मा दहने वा शीतलत्वमंशुमालिनि वा तमः संमाञ्यते ततो युवराजेऽपि दोषः । ( K. 286 )

यदि मे सहसा दशैनपथान्नापयाति नारोहाति वा कैलासाशिखरं नोत्पत्तति वा गगनतलं ततः सर्वमेतदेनामुपस्त्य पुच्छामि। ( K 132 )

> लभेत वा प्रार्थियता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत् । ( ई. 3 )

परोक्षे कर्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रिजवादिनम् । वर्जयेताहशं मित्रं विषकुम्मं पयोमुसम् ॥ ( C. 18 ) अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेद्वक्षयात् । रिक्षतं वर्द्धयेत्सम्यग् वृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत् ॥ ( H. 2 ) उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ ( Bg. III. 24 ) भवेदमीष्ममद्रोणं धृतराष्ट्रवलं कथम् । यदि तत्तुल्यकर्माऽत्र भवान् धृयीं न युज्यते ॥ ( Ve. 3 ) तत्रो देवा विधेयामुर्येन रावणवद्धयम् । सपत्नांश्चाधिजीयास्म संग्रामे च मृषीमित्रि ॥ ( Bk. XIX. 2 ) आददीध्वं महार्हाणि तत्र वासांसि सत्वराः । उद्युनीयात सत्केतून् निर्हरेताग्यचन्दनम् ॥ ( Ibid. 8 ) नावकल्प्यामिदं गलायेयाद्घन्द्रच्छेषु भवानिप । न पृथग्जनवज्जातु प्रमुह्येत् पण्डितो जनः ॥ ( Ibid. 17 )

ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE. अपि नामोर्चर्जी—

गृहा नूपुरशब्दमात्रमपि मे कांतं श्चतौ पातयेत् पश्चादेत्य शनैः करांबुजवते कुर्वात वा लोचने । हर्म्येऽस्मिन्नवतीर्य साध्वसवशान्मन्दायमाना बलान दामीयेत पदात्यदं चत्तरया सख्या ममोपान्तिकम् ॥ ( ५, ३ )

इति ध्रुवेच्छामनुशासती स्रुतां शशाक मेना न नियन्तुसुबमात् । क ईप्सितार्थस्थिरानिश्चयं मनः पयश्च निम्झाभिसुखं प्रतीपयेत् ॥ (Ku. V. 5) फलार्थी नृपतिर्लोकान्पालयेयानमास्थितः। दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्करानिव ॥ ( P. I. 8 )

कौर्मे संकोचमास्थाय प्रहारानिप मर्पयेत् । प्राप्तकालं तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठेत्कृष्णसर्पवत् ॥ ( H. 3 )

किं वा तवात्यन्तवियोगमोघे कुर्याम्रपेक्षां इतजीवितेऽस्मिन् । स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥ ( R. XIV. 65 )

पसह्य मणिस्रद्धरेन्मकरवक्त्रदंष्ट्रांकुरात् सस्द्रमपि संतरेत्प्रचलदृर्मिमालाकुलम् ।

भुजंगमपि कोपितं शिर्सि पुष्पवद्धारये-

न्न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् ॥ ( Bh. II. 4 )

अप्राज्ञेन च कातरेण च छणः स्यात्सानुरागेण कः

प्रज्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेत्कि भक्तिहीनात्फलम्।

प्रज्ञाविकमभक्तयः सम्रदिता येषां ग्रणा भूतये

ते भृत्या नृपतेः कलत्रमितरे संपत्स चापत्स च॥ ( Mu. 1 )

स्रगियं यदि जीवितापहा दृदये किं निहिता न हन्ति माम् । विषमप्यमृतं क्रचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ (R. VIII. 46)

While he was thinking how he should accomplish his desired object, the whole night passed away.

How possibly will he be at ease, being plunged into this great ocean of sorrow?

May it be that her agony proceeds from the influence of love?

You should obey your parents and teachers, speak the truth, keep company with the good, and always think of the greatness of God.

If you go out in this pitchy darkness, and bring me flowers from the garden. I shall consider you to be of a fearless mind.

Even if his heart were made of stone he would be moved to pity at seeing this heart-rending state of the woman.

Having heard that strange account I was at a loss what to say or do next.

One should win over a covetous man by giving him wealth, and a fool by acting according to his humour.

Who but the sun can clear the sky of the pollution of nocturnal darkness?

I might overtake even Garuda if he has started before me, with this speed of the chariot!

Would that the wretched Chânakya were won over to the side of the Nanda family.

I hope (use साचित्) your religious austerities are being carried on without any obstruction.

#### LESSON XIX.

### Imperfect, Perfect, and Aorist.

§ 207. 'In English there is only one tense referring to past time: it is the past indefinite or Aorist' (Howard's Note on English Verb, P. 12); as, I walked.' In Sanskrit there are three tenses referring to a past time: Imperfect, Perfect and Aorist. Each of these had originally a peculiar signification. In ancient works, or works composed at a time when, we have reason to believe, Sanskrit was a spoken language, they are found to be used in their exact senses: later on, as Sanskrit became less and less a spoken language, writers began to use these three tenses promiscuously. The senses in which they were originally used are as follows:—

The Imperfect is, according to Pāṇini. अनयतने लड़, i. e. it denotes past action done previous to the current day, hence at a time removed from this day. The Perfect is परोसे लिट. i. e. it denotes past action done previous to this day, and which was not witnessed by the speaker. The Aorist is merely भूतार्थे लुट्. i. e. it has reference to a past time indefinitely or generally, without reference to any particular time. An action done before to-day is expressed by the Perfect or Imperfect; what remains for the Aorist is, therefore, to express a past action done

very recently, say, in the course of the current day, or having reference to a present act. The Aorist, therefore, merely implies the completion of an action at a past time generally, and also an action done at a very recent time, as during the course of this day. The Imperfect and Perfect are used in narrating events of past occurrence, generally in remote past time; the Aorist is used in dialogues and conversations which refer to recent past actions; but it is not used to denote past specified time, or to narrate events.\* Thus in the whole of the Purusha-Súkta (Rigveda X. 90) the Imperfect or Perfect alone is used, the events narrated referring to a past time, and in the Aitareva-Brâhmana recent actions are shown by the Aorist; as. स भूमि विश्वता इत्वा अत्यतिष्ठ-ह्रशांयुलं, गावो ह जिलेरे तस्मात किया अजिन ते वे प्रवी यजस्व मामनेनेति. later Sanskrit writers lost sight of this difference between the Imperfect, Perfect, and Aorist, and the three are found to be promiseuously used to denote merely a past action, whether recent, remote or not witnessed by the speaker; as. तदाहं किमकरवं कागमं कि व्यलपमिति सर्वमेव नाजासिषम ( K. 166 ).

- § 208. The Imperfect, besides its general use, is sometimes used to ask a question referring to a recent time; as, अगच्छत्कि स ग्रामं has he gone to the village?; but when a remote time is implied, the Perfect alone should be used; as, कंसं जधान कि (S. K.) did he kill Kamsa?
- § 209. The Perfect—In the first person the Perfect denotes some distraction or unconscious state of the mind; it should not, therefore be used in the first person, except in this sense; as. बहु जगद पुर-स्तानस्य मना किलाई (Śi. XI. 39) being frenzied, I forsooth prated much before him.
- (a) It is also used in the first person to conceal the truth from somebody by affirming the opposite of that which is alleged against
- \* For a fuller explanation of the difference between these three tenses, see Prof. R. G. Bhandarkar's Second Book of Sanskrit, Preface to the First Edition.

him; as कलिंगेष्यवात्सीः कि 'didst thou dwell in the country of the Kalingas?', नाई कलिंगाञ्जगाम (S. K.) I did not (so much as) go to the Kalingas.'

- § 210. The Aorist— "This tense, besides its general meaning of a recent, indefinite past time, also implies the idea of continuousness. The Imperfect cannot be used in this sense; as. बाह्मणेस्पो यावजीव-सम्मदात् ( not अददात् ) 'he gave food to Bråhmanas throughout his life.'
- (a) In the case of पूरा 'formerly,' not joined with स्म, the Imperfect. Perfect, Aorist or Present may be used: as, वसन्तीह पुरा छात्रा अवात्सरवसमूख्वा 'here formerly dwelt pupils.' But with पुरास्म the Present alone is used; as, यजित सम पुरा 'he formerly sacrificed.'
- § 211. The augment of the Aorist is usually cut off after the particle मा or मास्म. In the second person this tense with the augment so cut off has the sense of the Imperative mood, and in the first and third, that of the English that with may or might or simply of may, as वयस्य मा कातरो भू: (M. 4) friend, be not afraid: मर्तिषप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः (S. 4) though wronged (ill-treated), do not, through anger, go against (the will of) thy husband.

मा मुम्रहत्वलु भवन्तमनन्यजनमा मा ते मलीमसविकारघना मतिर्भूत् । इत्यादि नन्विह निरर्थकमेव...... ( Mål. 1 )

'May the Self-born (Cupid) not infatuate thee; may thy mind be not infested with dark thoughts (emotions)—it is but vain to say this or some such thing in this case.'

तपोवनवासिनामुपरोधो मा भूत् । ( S. 1 )

नरपतिराहारं निर्वर्त्यास्थानमंडपमयासीत् । तत्र चावनिपतिभिरमात्यै-मित्रेश्व सह तास्ताः कथाः कुर्वन् मुहूर्तमिवासांचके । ( K. 17 )

<sup>\*</sup> क्रियाप्रबंधसामीप्ययोः । ( III 3. 135 )

शुक्नासोऽपि महान्तं कालं तं राज्यभारमनायासेनैव प्रज्ञाबलेन बभार । यथैव राजा सर्वकार्याण्यकार्षीत्तद्वदसावपि द्विगुणितप्रजानुरागश्चकार ।

(K. 58)

आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु मा संश्योऽभूत् (U. 4) जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । अगृद्धराददे सोऽर्थमसकः सुखमन्वभूत् ॥ (R. I. 21) अधिगतपरमार्थान्पण्डितान्मावमंस्थान् स्तुणमिव लघुरुक्ष्मीनैव तान्संस्णिद्धि । (Bh. II. 17)

#### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

चंडवर्मा प्राणैरेनं न व्ययूयुजत् । अपि त्वनीनयद्यनीताशेषशल्यमकल्यसंशो बंधनगृहमजीगण्ड गणकसंघैरवैष क्षपावसाने विवाहनीया राजदुहितेति। ( Dk. II. 1 )

> दिशः प्रसेद्धर्मरुतो बबुः सुखाः प्रदक्षिणार्चिईविरग्निराददे । बभूव सर्वे शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम् ॥ ( R. III. 14 )

मा भूदाश्रमपिछेति परिमेयपुरःसरौ । अनुभावविशेषानु सेनापरिवृताविष ॥ ( R. I. 37 ) भूयस्तपोव्ययो मा भूद्वाल्मिकेरिति सोऽत्यगात् । मैथिलीतनयोद्गीतानिःस्पन्दसृगमाश्रमस् ॥ ( R. XV. 37 ) केव्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपवते । शुद्रं हृद्यदीर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ( Bg. II. 3 )

When I knew that my friends had heard me prate in my sleep, I felt ashamed.

Do not (स्) be anxious on this point; my father will take care of (चिन्त) your son in your absence.

He spent the whole day in the company of his friends, now by conversing with them on scriptural points, and now by engaging in drawing pictures.

Why have you spoilt my book?—No. Sir, I did not even look (EN) at it.

When I went to see him I did not find him at home.

Our father has divided the whole ancestral property that we might not afterwards quarrel with one another.

The king has stationed ( स्थाप्य aor. ) his guards around all hermitages that the ascetics might not be disturbed (aor. jais. of the caus. of आहे) in their penances.

I am glad to find that your attempts at improving the condition of the poor have been crowned with success.

The witnesses of the plaintiff have all come; let. therefore, the hearing of the case be proceeded with.

Having spent his life in hunting for many years he at last accidentally fell a victim to the jaws of a herce tiger.

### LESSON XX.

### The two Futures and the Conditional.

§ 212. In English futurity is expressed by will or shall; in Sanskrit there are two different tenses to denote a future action; the First or Periphrastic Future, and the Second or Simple Future. The original distinction between the two is nearly the same as between Imperfect and Aorist, except this, that the latter refers to a past time, the former to a future one; in other words, the First Future denotes an action which is not to take place in the course of the current day, while the Second Future refers to a future time generally or indefinitely, as also to a recent future action. Thus the First Future denotes

- a remote future time not of to-day; while the Second Future is employed to denote indefinite future time, to-day's future time, and recent and future continuous time; as, पंचपेरहोभिवंगमव तत्र गंतार: (Mu. 5) we ourselves shall go there in five or six days;' एते...उन्मूलितार: क्रिफेतनेन (Ki. III 22) they will be extirpated by Arjuna (the monkey-bannered)'; यास्यत्यय झकुंतला (S. 4) Sakuntala will depart (departs) to-day': सेविडयन्ते नयनसभगं से भवन्तं बलाका: (Me. 9) 'cranes will wait (at some future time) upon thee. lovely to behold, in the sky.' Writers are not so loose in the use of these two tenses, as in the use of the three past tenses. The Periphrastic Future is far less frequently used; and where it is used, it generally denotes a remote (not to-day's) future action; while the Simple Future is used to denote any indefinite future action.
- § 213. When the close proximity of future action is intended, the Present or the Future may be used; as कदा गमिष्यसि एप गच्छामि गमिष्यामि वा (S. K.) 'when will you go?' I shall just go.'
- § 214. \*When hope is expressed in a conditional form, the Aorist, the Present, or Simple Future is used in both the clauses to denote a future time; as. देवश्चेदवर्षीद् वर्षति वर्षिष्यति वा धान्यमवारस्म वपामा वस्यामो वा (S. K.) if it were to rain we should sow corn.'
- § 215. Sometimes the Simple Future is used in the sense of the Imperative as a courteous way of telling one to do a thing; as, तदा मम पाशांडछेत्स्यसि (H. 1.) afterwards cut my bonds'; so पश्चात्सरः भित गमिष्यसि मानसं तत् (V. 4); this corresponds to the polite form of expression in English; as, 'you will see me at the station to-morrow at 12 noon.'
- § 216. The Conditional is used in those conditional sentences in which the non-performance of the action is implied, or 'where the falsity of the antecedent is implied as a matter of fact.' It usually corresponds to the English pluperfect Conditional, and must in

<sup>\*</sup> आशंसायां भूतवञ्च। (III. 3. 132)

Sanskrit be used in both the antecedent and the consequent clauses; as, यदि सराभिमवाप्रयस्तन्सखोच्छासगन्धं तव रितरभविष्यत्युंडरीके किमस्मिन (V. 4) if you had felt (which you clearly have not) the fragrant smell of her breath, would you have had any liking for this lotus?'

Bhatti's use of the Conditional (Canto 21) is much wider, but it is not supported by classical usage.

N. B.—The Sanskrit Conditional should not be used in those conditional sentences, where it is merely implied that under a supposed condition, such a consequence would follow; as, 'if he were here, he would defend his country bravely;' 'if I could agree to this your plan-I would rather die than live.' In translating such sentences the Potential is used; as, यदि सोऽत्र संनिहितो भवेताई स्वदेशं वीरवहक्षेत.

# Additional Remarks on the use of the Tenses and Moods.

§ 217. The intricacies and details of the several forms of the Present, Past and Future are not found in Sanskrit. There is one principal tense, and the different forms are usually expressed by that tense. Even in English forms like the future progressive passive, future progressive passive continuous, are of a modern growth, and are not of frequent occurrence. Hence it is that a student of Sanskrit generally finds it difficult to translate the multifarious forms of these tenses into their corresponding Sonskrit equivalents. Some hints on this point are given in the following sections, stating in more detail what has been given in the three preceding lessons.

### Present, Past and Future.

§ 218. As before observed, the Present tense in its simple form (called the *present indefinite*) has in Sanskrit most of the senses which it has in English (§ 186). The English Past tense has, according to the usage of classical authors at least, come to be expressed by any of the three tenses referring to a past action, and future time-

is generally denoted by the two Future forms in Sanskrit, and sometimes by the Potential mood (§ 198). But the several forms of the different tenses are not considered by Sanskrit writers; if they are to be translated into Sanskrit, other forms have to be used for them.

- § 219. The continuous forms, called 'present continuous', 'past continuous,' and 'future continuous,' may be generally translated into Sanskrit by merely putting the simple forms of the tenses; as, 'he is studying his lesson' स पाउमधीत, and not अधीयानोऽस्ति: for the progressive or continuous form is a true or strict present tense (Bain's Grammar P. 186); 'the boys are now playing' बालका अधुना क्रीइन्ति; 'the sun was shining' रविरतपत् (not तपन् आसीत्); 'he will be preparing his lesson' स पाउमध्येष्यते.
- Obs.—The present participle with आम is used in those cases where a regular continuity of action is intended to be expressed, such as is stated in § 145. When these continuous forms occur in subordinate sentences, the locative absolute of the present participle may be conveniently used; as, while the minister was speaking, a messenger entered the assembly, "भाषमाणेऽमात्मे कश्चिद्धतः समां प्राविश्वत.
- § 220. The emphatic forms, which exist only for the Present and Past, may be translated by एव, तूनं, खलु or some such word expressing certainty. with the simple forms; as. 'I do consider thee guilty' अहं त्वामपराधिनं मन्ये खलु—एव, or तूनं त्वां... मन्ये: 'he did tell a lie' सोऽसत्यमभावतेव or अभावत खलु.

### Perfect and its continuous Forms.

§ 221. The Present Perfect is more strictly expressed by the Aorist, or by the past participle of the root; as, 'what sin I have committed by day' यवहा पापमकार्षम ; 'I have done my work' अहं सम कार्य संपादितवान ; or sometimes by the Imperfect, and the Perfect also; as 'he has finished his speech' स भाषणमवसितवान ; or भाषणाह्यरंसीत or अरसन or विरराम.

- § 222. The Past Perfect or Pluperfect may in dependent sentences be translated by the locative absolute or gerund; as, 'when he had departed I came back' तिस्मायकान्तिऽहं प्रत्यागच्छम्; 'after I had prepared my lessons, I went to school' पाठानधीत्य पाठशालामगच्छम्; or sometimes by the past participle alone; as. "I said to him, who had thus spoken, 'go now'," इत्युक्तवन्तं त्रज साधेयत्यहमञ्जयम्; he cured him who had been wounded' क्षतमाचिकित्सत.
  - § 223. The Future Perfect may be expressed by the Potential of भू with the past part. of the verb; or better, by the passive or impersonal construction; as, he will have gone there by this time' अनेन समयन स तब गतो भवेत or तेन तब गतन्यं.
- § 224. The Perfect continuous forms · I have been doing', I had been doing.' · I shall have been doing,' may be translated by (a) the simple tense with words of time; as. तो चिराधिचसतः (H. I. 2) (b) by present participles with the corresponding tenses of आस, बस् or स्था (§ 145); or (c) more idiomatically, by the genitive of the present participle, made to qualify the subject, with words expressive of time; as, · I have been doing it for 3 days' इदं कुवैतो सम दिनअप जातं; 'how long had he been staying there?' तस्य तत्र स्थितस्य कियान कालो व्यतीतः
- § 225. The prospective or intentional forms, i e. he is doing or is about to do', he was about to do, and he will be about to do, may be expressed by the words काम or मनः joined to the Infinitive of the verbs (§ 181); as, कर्त्वामोस्ति-बभ्व-भविष्यति वाः and in subordinate sentences they may be translated by the future participles also; as 'when he was about to go I spoke to him thus' ग्रामिष्यन्तं-गंतुकामं तमहमेब-भविष्य.

### Will and Shall.

§ 226. Shall in the 1st person and will in the 2nd and 3rd repersons expressing mere futurity, may be translated by the Simple Future or Potential; as, · I shall do it ' आई तस्क्रवीम or करिष्णामि; the will go there' स तत्र गच्छेत् or गमिष्पति.

- § 227. Will in the 1st person showing intention or resolution on the part of the agent' may be expressed by the Present tense of verbs meaning to wish', or more generally by the Simple Future with एव or similar words showing certainty; as, 'I will do it' आई तत्कारियाम्येव; even if death be the result, I will do it,' 'ययपि तन्मत्यपर्यवसायि भवेत तथाप्यंड तत्करियाम्येव.
- § 228. Shall in the 2nd and 3rd persons, showing (1) command or threat, or self-determination on the part of the speaker, may be translated by the Potential mood, or by some word meaning 'to command,' such as आजापण. or by the Future of the causal of the verb, the subject of the causal being the speaker; as, 'the son shall obey his father' पुत्र: पितुराज्ञामनुरुष्येत; 'thou shalt go to the castle', i.e., 'I command thee to go' &c.; दुगें अंतुं त्यामाज्ञापणामि; 'he shall do it' अहं तं तत्कारपिष्णामि, अहं तं गमपिष्णामि &c.; or sometimes by the use of the potential passive participle with or without एव, अवद्यं, &c.; as, 'thou shalt not kill him' त्या स नेव हंतत्वाः; 'thou shalt not move even a step from this place' त्यासमात्र्याजात्यदम्गि न दातव्यं. (2) When shall shows promise, it may be translated by the Potential or Simple Future of the verb with a word expressing 'certainty'; as, 'he shall be my prime minister' स सम प्रधानसियों भवेत (भविष्यति) इत्यहं निश्चयंन कथ-पामि or तं प्रधानसियों करिष्णाम्येव.
- § 229. Shall in indirect speeches, expressing futurity in all presons, may be expressed by the Simple Future or the Potential; as, 'you say you shall do it' वयं तत्करिष्यामः ( क्रुपाम ) इति यूपं भणश. Will showing determination on the part of the agent and used in all persons, may be translated as in § 227. 'He says he will write' अहमबद्धं हार्ब-निकासीति स वदति।
- § 230. Will and shall occuring in interrogative sentences in all persons except the 1st, and expressing will or wish on the part of the person interrogated, may be translated by the Potential or the Imperative when referring to another's will, and by roots meaning 'wish' when referring to the will of the subject of the sentence; as 'shall I

or he go?' गच्छेयं or गच्छानि किं, गच्छेत् (गच्छत् ) किं; 'shall you go?' गच्छेत किं; or गन्तु शक्त्यात किं; 'will you or he go?' गन्तु मिच्छथ or इच्छिति किं; but when will interrogatively used merely refers to futurity, the Simple Future is used; as, 'will he go there?' तत्र गमिष्यति किं; 'will you come to my house' मम गृहमागमिष्यथ किं.

### Should and Would.

- § 231. Should expressing contingent futurity, obligation or duty, is translated by the Potential mood (§ 198), or by the potential passive participle; when it shows some doubt or diffidence, as in 'I should think so,' we may say an a large or und:
- § 232. Would showing contingency or wish is expressed by the Potential (§ 198); when it shows habitual action it may be translated by the Present tense alone; as, कालं नयति 'would pass his time'; पातुं न अथमं स्यवस्थित जलं (S. 4) 'she would not drink water first'; 'would that he were present' यदि सोत्र संनिद्धितः स्यात तर्डि अहो शोधनं भवेत.
- (a) In interrogative sentences, would and should are translated much in the same way as 'will,' and 'shall'; as, 'should I or he go out?' बहिर्गच्छेयं—गच्छानि किं ( गच्छेत् or गच्छत् ); 'would you do this?' युग्ने-तत्करियाथ किं or कर्तुमिच्छथ किं, according to the sense.

### May ( Might ) and Can ( Could ).

- § 233. May in its senses of 'possibility', 'permission,' 'purpose' is expressed by the Potential; as, अर्थेद्धियमिति प्रत्यहमश्रामि 'I come here every day that I may play at dice'; but when it expresses a wish, it is translated by the Potential, the Imperative, or Benedictive,
- \$ 234. Can (Could) always shows power, and not permission, and is expressed in Sanskrit by words meaning 'to be able' with the Infinitive of the main verb; as, 'I can do it' तत्कतुँ शक्कामि, समर्थः, पार-
  - § 235. Might is usually expressed by the Potential; as, it might 10

be so' एवं स्यात्; or sometimes by using the potential passive participle; as, 'he might be my friend' कदाचिदनेन मम मित्रेण भवितव्यं.

(a) Might used with the Perfect tense may be expressed by the potential or past passive participle when it denotes 'possibility'; as 'he might have done it' तेनेतत्कतं स्यात् कर्तन्यं; so also 'I could have done it' मयेतत्कतुं शक्यमासीत् (किंतु न इतं ).

### Must and Ought.

§ 236. Must in its senses of 'necessity', 'force from without', 'certainty' or 'necessary inference' is always expressed by the potential passive participle; as, 'you must go' त्वया गंतज्य; 'he must obey me' अहं तेनान्राव्ययः.

§ 237. Ought is expressed in the same way; as, 'you ought to learn it' त्वयेदं ( अवद्यं ) अध्येतत्वं, and sometimes by the Infinitive with आई. Used with the Perfect tense, must and ought may be translated by the Potential with a past participle or by the potential passive participle; as 'he must have come home' स यहमागतो भवेत or तेन यहमागंतत्व्यं; एवमनया प्रषट्यं (M. 4) 'she ought to have asked you so', 'you ought to have told me this' इदं त्वया महां कथितत्वय.

### The Subjunctive Mood.

§ 238. There are three principal forms in which the Subjunctive mood occurs in English; the present, past, and pluperfect. When the Subjunctive mood is used in the Present in dependent clauses governed by verbs of 'command', 'advice' &c., is used after verbs of hoping, praying &c. and after lest, it should be translated in Sanskrit by the Potential mood or Imperative; as, 'I order that he be hanged' स श्रूलमारीप्येत or आरोप्यता इत्यहमाज्ञापयामि; 'I hope I come out successful in this affair' अस्मिन्कार्य विजयी भवेयमित्याहांसे, or अपि नाम विजयी भवेयं (§ 203); 'save her, lest her indisposition increase' परिश्रायतामेनां मधान् । मा अस्या विकारी वर्षताम.

§ 239. In conditional sentences where the Subjunctive is expressed by the Present tense in both the clauses, it may be trans

lated according to § 206; as, 'if you go I go' यदि यूर्ग मच्छ्य ( मिन्यथ or गच्छेत ) तर्हि अहं गच्छामि ( मिन्यामि or गच्छेयं ); 'if it rain we shall not be able to go out' यदि देशो वर्षेत् ( वर्षति वर्षेष्यति वा ) तर्हि वयं वहिर्गन्तुं, न शक्तुयाम ( शक्ष्याम: ) &c.

§ 240. When the Subjunctive mood occurs in conditional sentences with the Past tense, the Potential mood is used in both the clauses; 'if he were here, he would accompany me' याज स अवेतन्या सहागन्छत. But when the past subjunctive implies a denial or falsity of the antecedent, the potential cannot be used, but the Conditional (§ 216); as, 'if the book were in the library (as it is not), it should be given to you' यदि तत्युस्तकं प्रन्थालयेऽभविष्यत्ति त्युष्तक्यं अव्याख्यः. Thus in translating the three sentences 'if the book is (as I know it is) in the library, you may take it', 'if it be (I am uncertain) there, you may take it', and 'if it were (as I know it is not) you might take it,' the Present or Potential may be used in the first two, and the Conditional in the last.

§ 241. The Pluperfect Conditional is always expressed by the Sanskrit Conditional (§ 216).

तदाकर्ण्य दमनकश्चिन्तयामास । युद्धाय क्वतनिश्चयोयं दृश्यते दुरात्मा । तवादि कदानित्तीक्षणश्चंगाभ्यां स्वामिनं प्रहरिष्यति तन्महाननर्थः संपत्स्यते । (P.I)

युवराज किं न जितं देवेन तारापीडेन यज्जेष्यसि । कानि द्वीपान्तराणि नात्मीकृतानि यान्यात्मीकरिष्यसि । कानि रत्नानि नोपार्जितानि यान्युपार्जन् विषयसि । ( K. 117 )

🖟 तौ चेद्राजपुत्रौ निरुपद्रवाववार्षिष्येतामियता कालेन तवेमां वयोजःथा-अस्प्रकृतितम् । ( Dk. II. 3 ) तयाँ देवतयास्में संबंधे समादिष्टम् । उत्पत्स्यते तवैकः पुत्रो जनिष्यते चैका दुहिता । स तु तस्याः पाणिमाहकमनुर्जीविष्यति । (Dk. II. 6)

गामधास्यत्कथं नागो मृणालमृद्धभिः फणैः। आ रसातलमृलात्त्वमवालांबिष्यथा न चेत्॥ ( Ku. VI. 68 )

राजन्प्रजासु ते कश्चिदपचारः प्रवर्तते । तमन्विष्य प्रशमयेर्भवितासि ततः क्रती ॥ ( R. XV. 47 )

अकरिष्यदसौ पापमितनिष्करुणैव सा । नाभविष्यमहं तत्र यदि तत्परिपन्थिनी ॥ ( M&I. 9 )

सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्विप यनियोज्याः संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम् । किं वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत् ॥ ( b. 7 )

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

भाग्ररायणः—कुमार न कदाचिवपि शकटदासोऽमात्यराक्षस्याग्रतोऽयं लेखे। भया लिखित इति प्रतिपत्स्यते । अतोऽन्यल्लिखितमानीयतामस्य यतो वर्णसंवादः चवैत्रत्सर्वे विभाविष्यति । ( Mu. 5 )

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सप्रभातं
भास्त्रातुरेष्यति हसिष्यति चक्रवालम् ।
इत्थं विचिन्तयति कोषगते द्विरेफे
हा इत इत निलर्गी गज उज्जहार ॥

परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं द्वंद्वमयोजयिष्यत् । अस्मिन्द्वये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां विफलोऽमविष्यत् ॥ ( Ku, VII, 66 ) यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतस्यस्य श्रुतस्य च ॥
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ( Bg. II. 52-3 )
भयाद्रणाद्रुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ( Bg. II. 35 )
मिक्किः सर्वदुर्गाणिं मत्यसादात्तरिष्यसि ।
अथ चेत्त्वमहंकाराञ्च भोष्यसि विनंक्ष्यसि ॥ ( Bg. XVIII. 58 )
परिणेष्यति पार्वर्ता यदा तपसा तत्प्रवणिकृतो हरः ।
उपलब्धस्रसस्तदा समरं बषुषा स्वेन नियोजयिष्यति ॥ ( Ku. IV. 42 )

Let all the subjects be informed that Chandragupta himself will henceforth look to the affairs of the state.

You will get your desired object, if you only attempt to get it.

'All this,' said the sage, 'will happen ( प्रू with सं ) in the Kali age yet to come, and men will commit various sins.'

If that boy had been brought up with care from his childhood, I am sure he would have now grown as old as this boy.

Friends will swarm round a man by hundreds in days of prosperity, but in adversity they will leave him.

If a king were not prompt in inflicting punishment on defaulters the stronger would prey upon the weaker.

If you and Gopala were here, you could hardly bear to see the dreadful sight.

A stag once proudly said to himself that if his legs had been similar to his horns, no animal on the earth would have been able to equal ( तह ) him in beauty.

If Râma had not gone there just at the moment, the whole house would have been burnt down.

Had I not then remained quite indifferent, I should have insurred the displeasure of the king.

That he would now come back and joyfully spend his days with us, is next to impossible.

Had I but served my God with half the zeal I served my King, He would not have given me over naked to my enemies.

#### LESSON XXI.

### Particles.

# अंग, अथ, अधिकृत्य, अपि, अपि, अपे, अइह and अहो.

- § 242. There are several particles given under the head of 'Avyayas' in Panini, Amarakosha and in the Ganaratnamahodadhi of Vardhamama. Some of them are very useful as short connecting words, and, as such, their meaning must be accurately understood. Some of the more common of such particles are considered in this and the next seven Lessons.
- § 248. "अंग by itself is used as a vocative particle; as, तन्मस्ये क्रियदंग गृंगतरुणेनास्यादिता मालती (G. M.) hence, Sir, I think the Mâlatî flower was somewhere tasted by a young bee'; अंग कश्चित्कुशली तातः (K. 221); प्रशुर्पि जनकानामंग भो पास्कस्ते (Mv. 3); or as a particle showing respect or reverence; as, अंग विद्यमाणवकमध्यापय (G. M.) floarned Sir, teach Mâṇavaka.'
- (a) It is sometimes used with किं, and means much the same as किसत or किंगुन: 'how much more', 'how much less'; as, तुणेन कार्य भवती-स्वराणां किसंग बाग्यरतवता नरेण (P. I. 1) 'rich persons (even) have need of a blade of grass; much more of a man possessed of speech and hands.'

<sup>\*</sup> अंग पूजासंबोधनयोः। (ग. म.)

- § 244. \*\* are is used in these senses:—(1) As a sign of auspiciousness; saural agramma (S'. B.) 'henceforth the inquiry about Brahma'; (2) marking the beginning of a statement; square-un विकास तंत्र (P. II. ) 'now (here ) begins the second Tantra (book)'; (3) 'afterwards', 'then'; अथ प्रजानामधिपः प्रभाते वनाय धेनं मुमोच (R. II. 1) 'afterwards the lord of men in the morning let loose the cow to go to the forest'; often used as a correlative of यह or चंड in this sense; न चेन्य्रनिक्रमारोयमथ कोस्य स्थपदेशः ( $\dot{S}$ . 7); (4) asking a question; अध बाकोसि भोक्तं (G. M.); often with the interrogative word itself; अध सा किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी (S. 7); (5) 'and' 'also', भीमोऽधार्जनः (G. M.) 'Bhîma and (as well as ) Arjuna'; गणितमथ कहां कोशिकीं (Mk. 1) 'Mathematics as also the Kausikî art'; (6) 'if', 'supposing that'. 'in case'; अथ कौतकमावेदपामि (K. 144) 'if you have curiosity, I shall relate (it)'; अध मरणबद्यमेव जन्तोः (Ve. 3) 'in case (but if) death is certain to befall man'; (7) 'totality', 'entirety'; अध धर्म ediediedie: (G. M.) we shall explain the whole Duty (duty in its entirety )'; (8) 'doubt', uncertainty'; जाड्यो नित्योऽश्वानित्य: ( G. M. ).
- Obs.—Lexicons mention also अधिकार; 'अध समासः'; but (1) and (2) and अधिकार are identical, inasmuch as they all mark the beginning of a statement; so also अन्यादेश (re-employment of the same word in a subsequent part of the sentence) and प्रतिज्ञा (affirmation, proposition).
- § 245. अथ joined with कि means 'what else', 'yes', 'exactly so'; as, ज्ञातार:—चेट प्रवहणमागतं। चेट:—अथ कि (Mk. 8) 'S'akara—has the carriage arrived? Servant—yes, (exactly)'.
- (a) अथ वा is used like the disjunctive 'or' in English; but more generally it is used to correct or modify a former statement in the sense of 'or why', 'or rather', as, दीयें कि न सहस्रधाहमध वा रामेण कि

<sup>\*</sup> मंगलानम्तरारंभप्रभकात्स्न्येष्वथो अथ । (अ.) अथोथ स्पातां समुचये । मंगले संश्वारंभाषिकारानम्तरेषु च । अम्बादेशे प्रतिज्ञायां प्रभसाकस्पयोरपि ॥ (हे.)

- gest (U. 6) 'why am I not shattered to thousands of pieces?—or why, (I should not say so), what is impossible to be done by Rama?'
- § 246. The gerundive participle अधिकृत्य is used in the sense of 'regarding,' 'with respect to', 'referring to', and governs the Accusative; as, अथ कतमं पुनर्कतुमधिकृत्य गास्यामि (Ś. 1) 'but referring to which season shall I sing?' उद्दिश्य is used in the same way in the sense of 'with reference to', 'towards'; as स्वपुरमुद्दिश्य प्रतस्थे (H. 4) 'he set out towards his town'; किमुद्दिश्यामी ऋषयो मत्सदाइं प्रेषिताः स्युः (Ś. 5) 'with what object ( with reference to what ) may these sages have been sent to me?'
- § 247. \*aft has the following senses:—(1) 'Though', 'even if'; पातितोपि करायातैः (Bh. II. 85) 'though made to fall down by the strokes of the hand;' (2) 'even'; इयमधिकमनोजा बल्कलेनापि तन्वी (\$.1) 'this slender-bodied girl appears more charming even by means of the bark-garment'; (3) 'also', 'and also', 'on one's part'; राजापि मान-वाक्यमंगीकृत्यातिष्ठत (Dk. I. 1) 'the king, on his part, ( and the king also ) accepted the words of the sage and remained ( quiet );' विष्णुशर्मणापि राजप्रज्ञाः पाहिताः ( P. I. ) 'Vishnusarman, on his part, taught the Princes;' अपि सिंच अपि स्तिह (S. K.) 'sprinkle and pray;' अस्ति मे सोदरस्तेहोच्येतेषु (S. 1) I have also a sisterly affection for them;' (4) In asking questions, in which case it is used first; अपि सपो वर्धते (\$.1) is your penance prospering?; अध्येतत्तपीवनं (U.2) can ( may ) this be the penance-forest?; (5) 'Doubt' or 'uncertainty'; and चोरो अवत (G. M.) 'may he be a thief? (I am not certain about it): (6) 'Hope', 'expectation' अपि जीवेत्स ब्राह्मणिहास: (U. 2) 'I hope the Bráhmana boy will come to life.'
- Obs.—In the last sense अपि is generally joined with नाम; तद्पि नाम रामभदः पुनरपदिं वनमलंकुर्यात् (U. 2) 'then I expect that Ráma will again grace this forest ( with his presence ).'

<sup>\*</sup>गर्हाससुबयप्रश्नशंकासंमाबनास्वपि। (अ.) भपि संमाबनाप्रश्नशंकागर्हाससुबये। तथायुक्तपदार्थेतु कामसारक्रियासु स्व॥ (बि.)

- Note.—Other senses are also mentioned; as गहीं 'censure'; चिन्देव-द्यमिष स्तुपाह्नपळं (S. K.) 'fie upon Devadatta; he will even praise a Sudra' (so culpable is he), पदार्थ 'the sense of a word understood'; सर्पियोप स्पाद (S. K.) 'even a drop of clarified butter'; and कामचार-क्रिया or अम्बद्धम्म 'permission to do as one likes'; अपि स्तुहि 'you may pray, (if you like)'; so अपि स्तुह्मपि संधारमांस्तथ्यसकं नराज्ञन (Bk. VIII. 92).
- (a) After words expressing number अपि has the sense of totality'; as, सर्वेरपि राज्ञां प्रयोजनं (P. I. 1) 'kings have need of all (not excluding even one)'; so चतुर्णामपि वर्णानास.
- (b) Joined to interrogative pronouns and their derivatives, it has the sense of 'any', and sometimes that of 'indescribable'; see § 135.
- (c) যথাপি are correlatives, and mean 'though—yet, still or nevertheless.'
- § 248. \*अपि is used (1) as a gentle address in the sense of 'friend, prythee'; as, अपि विवेकविश्रांतमभिद्धितं (M. 1) 'friend, you have said something void of judgement', अपि मातर्देवयमनसंभवे देवि संति (U. 4) 'O darling Sîtâ, born from the sacrifice to the gods'; (2) In asking a gentle question; अपि जीवितनाथ जीवसि (Ku. IV. 3) 'lord of my life, art thou alive?'
- § 249. अये is principally used to express (1) 'surprise', 'wonder'; अये अगवत्यरुष्धिती (U.5) 'Oh! it is the revered Arundhati; so अये मच्येव मुकुटीघर: संदत्तः (U.5); (2) 'grief', 'dejection', 'fear'; अये देवपादपद्मोपजीविनोबस्थेयम् (Mu. 2) 'alas! this is the state of a servant of the lotus-like feet of His Majesty'.
- § 250. † अहह is used to denote (1) joy, astonishment, or amazement, and (2) grief or excessive torment; अहह महतां निःसीमान-आरिश्वविभूतयः (Bh. II. 35) 'Oh, the greatness of the life of the great is, indeed, infinite!'; अहह दारुणो वजनियातः (U. 2) 'Oh! it is a terrible

<sup>&</sup>quot; अयि प्रभाजनययोस्तथा संबोधनेपि च । (म.) † अहहेत्यद्भृते खंदे परिक्षेशप्रकर्पयोः । (म.)

thunderstroke', अहह कप्टमपंडितता विधः (Bh. III. 110) 'Oh, alas the folly of the creator!'

\$ 251. \*अहो (1) is a vocative particle; as, अहो राजान: 'O kings'; (2) it is very generally used with adjectives and nouns in the sense of 'Oh', 'O how' expressive of joy, grief, or sorrow; as, अहो सञ्चरमासां कन्यकानां दर्शनं (S. 1) 'O how pleasing is the sight of these girls!'; अहो सर्वास्ववस्थास्वनवधात रूपस्य (M. 2) 'Oh! the faultlessness of beauty in all states!' (how faultless is beauty &c.); अहो विपाकः (U. 4) 'Oh! this change of state!' अहो उन्मीलन्ति वेदनाः (U. 4); (3) it sometimes denotes surprise as caused by meeting with some person or thing unexpectedly; as, अहो बकुलावलिका (M. 1) 'Oh, it is Bâkulàvalikå!'

अहो सर्वास्ववस्थासु चारुता शोभां पुष्यति । ( M. 2)

सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति । अहं तु तामेवाश्रमललामभूतां शकुन्तला-मधिकृत्य बवीमि । ( ई. 2 )

अहो दीप्तिमतोऽपि विश्वसर्नीयतास्य वपुषः । अथवोपपन्नमेतदस्मि-त्रुषिकल्पे राजनि । ( ई. 2 )

अपि ज्ञायते कतमेन दिग्मागेन गतः स जाल्म इति । ( V. 1 )

अयि जात कथयितध्यं कथय। (U. 4)

कथमीद्दशेन सह वस्सस्य चन्द्रकेतोईद्वसंप्रहारमनुजानीयाम् । अथ वा इक्ष्वाकुगृहबुद्धा वयम् । प्रत्युपश्थिते च का गतिः । U. 5 )

अतिप्रबरुपिपासावसन्नानि गन्तुमल्पमपि मे नारुमंगकानि । अरुमप्रभु-

<sup>&</sup>quot; अहो विगर्थे शोके च करुणार्थविषादयोः। संबोधने प्रशंसायां विस्मय पादपूरणे॥ (जे.)

रस्म्यात्मनः । सीद्ति मे इद्यम् । अंधकारतामुपयाति चक्षः । अपि नामः सन्हो विधिरनिच्छतोऽपि मे मरणमयैवोपपाद्येत् । (K. 36)

अहो प्रभावो महात्मनाम् । अत्र शाश्वतं विरोधमपहायोपशांतान्त-रात्मानस्तिर्यञ्जोऽपि तपोवनवसतिसुसमनुभवन्ति । ( K. 45 )

अपि नाम तयोः कल्याणिनोर्मूरिवसुदेवरातापत्ययोमाहतीमाधव--योरमिमतः पाणिमहः स्यात् । ( Mal. 1 )

अहो मे मूर्सतायाः प्रकारः । अहो यत्किंचनकारितायामादरः । अहोः निरर्थकव्यापारेष्वाभिनिवेशः । अहो बालिशचरितेष्वासाक्तिः । ( K. 120 )

चा० — भद्र उपवर्षः येदानी कुसुमपुरवृत्तांतम् । अपि वृषलमनुरक्ताः प्रकृतयः । चर:--- अथ किम् । आर्थेण तेषु तेषु विरागकारणेषु परिहतेषु देवेः चन्द्रगुप्ते वृद्धिमनुरक्ताः प्रकृतयः । ( Mu. 1 )

अये अश्वमेध इति विश्वविजयिनां क्षात्रियाणामूर्जस्वलः सर्वक्षात्रिय-परिभावी महानुत्कर्षानिकषः । ( U. 4 )

> ताः स्वचारित्र्यमुद्धिश्य प्रत्याययतु मैथिली । ततः पुत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया ॥ ( R. XV. 73)

ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

भगवति मद्यिषु लेखेषु तत्रभवते त्वाम्रहिदय सभाजनाक्षराणि पातयिष्यामि । (M.5)

हा कथं सीतादेश्या ईदशं जनापवादं देवस्य कथिप्यामि । अथ वा नियोगः सत्वीदशो मंदभाग्यस्य । (U,1)

चाणस्यः—अपि प्रचीयन्ते संध्यवहाराणां लाभा वः । चं०-आर्य अध किस । ( Mu. 1 )- अथ धर्मानुरोधादितरपक्षावलंबनद्वारेण चृत्युमंगीकरोमि एवमपि प्रथमं ताबत्स्वयमागतस्य तत्रभवतः कपिंजलस्य प्रणयप्रसरभंगः । पुनरपरं पदि तस्य जनस्य मान्छतादाशाभंगात्प्राणविपत्तिरूपजायते तद्गि स्रनिजनवधजनितं महदेनो भवेत् । (  $\mathbf{K}$ . 160 )

चाणक्यः—अग्रहीते राक्षसे किम्रत्सातं नन्दवंशस्य किं वा स्थैर्पम्रत्यादितं चन्द्रग्रस्त्रक्ष्म्याः । अहो राक्षसस्य नंदवंशे निरतिशयो भक्तिग्रणः । स करिमिश्चिद्पि जीवित नन्दान्वयावयवे त्रसस्य साचिन्यं ग्राहियतं न शक्यते । ( Mu. 1 )

यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया। अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः पितकुले तव दास्यमिप क्षमम् ॥ ( Ś. 5 ) अप्यश्रणीर्मन्त्रकृतासृषीणां कुशाश्रद्धे कुशली एरुस्ते । ( R. V. 4 ) विललाप स बाष्पगद्गदं सहनामप्यपद्दाय घीरताम् ॥ अभितप्तमयोपि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिष्ठु ॥ ( R. VIII. 43) अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते । अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमायं खलु धर्मसाधनम् ॥ ( Ku. V. 33 )

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोाचितुमहासि ॥ ( Bg. II. 26 ) सरारिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं \* मिलनमापे हिमांशालक्ष्म लक्ष्मा तनाति । इयमधिकमेनाजा वल्कलेनापि तन्वी ( S. 1 )

Even a fool should not be disrespected; much less a learned man. But suppose you take me there perforce; my mind will still be directed to my beloved, the sole object of my love.

Master—Have you done the work I told you to do? Servant—Yes; it is long since I did it.

This king deserves praise for protecting his subjects well; or why, it is the very duty of kings to do so.

The boy, about whom I am speaking, is very sharp.

He who gets angry for a definite cause is appeased as soon as that cause is removed.

At this the God went to the house of Garuda. He, in his turn, came out hastily to receive his worthy master.

Is it likely that my desires will be fulfilled?

How pitiable is the condition of these distressed persons!

It will make even a heart of stone relent.

Oh, the serene beauty of this lovely garden!

How full of obstacles is the accomplishment of one's desired object?

Alas! I have spent away my whole time in gambling, and whom have I to blame but myself?

Oh! it is my own ring; I have been searching for it these eight days. Where did you find it?

I am tired of walking; prythee, let us now go home.

I hope you remember the man regarding whom I spoke to you a month back.

### LESSON XXII.

## आ, आं, आः, इति, इव, उत, एव, एवं, ओम्.

§ 252. \* आ, besides its meanings of 'till and from' (see § 84); has the sense of 'a little, somewhat,' and is equivalent to the English ish in 'blackish' &c. It is prefixed to adjectives; as, आपिंगल 'a little tawany'; आमतानां कोक्लानां कृजिते: (M.3)' with the warblings of cuckoos somewhat drunk with passion'.

The use of an with verbs is well known,

(a) † आ is sometimes used in recollecting past events; as आ एवं किल तदासीस (U. 6) 'ah! such, indeed, was then the case'; and sometimes, merely as an expletive; as, आ एवं मन्यसे (G. M.).

<sup>\*</sup> आङीषदर्थेऽभिन्याप्ती सीमार्थे धातुयोगजे ।

<sup>†</sup> आ प्रयुद्धाः स्पृतौ वाक्ये । (अ.)

- § 253. \* आं is used in recollecting a past occurrence, and is sometimes used as an enclitic particle, showing determination; as, कि नाम वण्डेकरं-(सर्वतो विलोक्य)-आं (U. 2) 'is this surely the Daṇḍaka forest?; (looking all around) 'Oh, yes, (I now recollect)'; आं चिरस्य प्रतिद्वदोस्म (G. M.) 'indeed, I have awakened after a long time.'
- (a) Occasionally it is used in giving answers in the sense of 'yes'; as, आं देखाः पार्श्वगताऽसा जनश्चित्र दृष्टः (M. 1.) 'yes, that person, standing near the queen, was seen in a picture.'
- § 254. † आ: is used to denote 'pain' or 'anger'; as, आ: इतिंत (G. M.) 'Oh, how chill it is!' आ: कथमवापि राक्षसञ्चासः (U. 1) 'ah; is there still disturbance from demons?'
- § 255. The particle इति is most generally used to report the very words spoken or supposed to be spoken by some one as expressed by the direct construction in English. It takes the place of the quotation marks or 'that' occurring in oblique narrations, and is used at the end of the words of a speaker which are quoted; as आज्ञांकित । स्थावरक पवहणं पहीत्वा जीणींचानमागच्छेति (Mk. 6) 'I have been ordered by the king's brother-in-law—Sthavaraka, come with the carriage to the old garden'; तयोद्धिन इमारकयोरन्यतर: कथ्यति अक्षमाला-स्थानित्मागतास्मिति (K. 151) 'one of the two young sages says, 'I have come to ask for the rosary of beads'; or 'says, that he has come to ask' &c.
- Obs.—In translating oblique constructions into Sanskrit, the words as they would stand in the direct construction are translated with इति at the end of the words quoted; 'Rama said to me that he would give me money whenever I wanted it.' रामो माह्यवाच। यदा यदा यदा यदा सनेन तब प्रयोजनं स्याद तदा तदा इं तत्तु स्यं द्यामिति, or द्यामिति रामो माह्यवाचः
- (a) The particle TA being in this sense used to indicate an assertion, requires that all the conditions of a distinct assertion or

<sup>\*</sup> आं स्मृतो चावधारणे। (बि.)

<sup>†</sup> आस्त स्वात्कोपपीडयोः।(अ.)

proposition should be fulfilled, i. e., there must be at least a subject and a verb in the sentence quoted; as, क्रमादमं नारद इत्यबोधि सः (Si. I.3) 'he by degress recognized him to be Nårada'; अवैमि चैनामनघेति (R. XIV. 40) 'I know her to be innocent (guiltless).' Here it would be wrong to say क्रमादमं नारदिमत्यबोधि सः, or एनामनघामित्यवैमि. If इति be not used, the accusative may be used.

§ 256. \*Besides this general sense, FR has the following senses:— (1) 'cause', as expressed in English by 'because', 'since', 'on the ground that'; बैवेशिकोस्मीति प्रच्छामि कः पुनरसी जामाता (U. 1) 'I sak you because I am a stranger, who is this son-in-law'; लक्यास्पदोस्त्रीति विवाद भारते: (M. 1) 'of him who is afraid of (shrinks from ) a contest on the ground that he has secured a footing'; (2) 'purpose' or 'motive' जारीरस्य मा विनाजो भाविति मयेदमिक्षिप्य समानीतं (K. 320) 'I brought the body up that it should not be destroyed' ( lest it be destroyed ); (3) 'thus', to mark the conclusion; इति ततीयोंक: 'thus (ends) the third act'; प्रश्विव्यापस्तेजो बायुराकाइां कालो दिगारमा मन इति इस्पाणि Wearth, water.....these are the dravyas'; (4) 'so,' in this manner', 'of this description'; इत्यक्तवन्तं परिस्य दोश्यों (Ki. XI. 10) 'having clapsed in his arms him who had said so'; गौरश्वो हस्तीति जाति: 'Jati (kind) is of this nature or description, as, a cow, a horse, an elephant'; (5) 'as follows', 'to the following effect', in denoting what is related afterwards: रामाभिधानो हरिरित्यवाच (R. XIII. 1) 'Hari, by name (in the form of ) Râma, said as follows'; (6) 'in the capacity of', 'as regards', 'as for', to show the capacity in which a thing is considered ; as, पितेति स पुज्यः। अध्यापक इति निन्दाः 'as a father, he must be respected, as a teacher. censured'; sflushia चिन्तनीयं भवेत (S. 3) 'as for (doing it) quickly. it is easy; as for (doing it) secretly, it is a question ( must be thought of)'; (7) 'an opinion accepted'; saures (G. M.) 'such is the opinion of A'pisali'; (8) 'an illustration'; इन्दुरिन्द्ररिव श्रीमानित्यादी तवनस्थपः ( Chandráloka ).

\*इति स्वरूपे सांनिध्ये विवक्षानियमे मते । हेतौ प्रकारप्रत्यक्षप्रकाशेष्यवधारणे ॥ यवमर्थे समाप्ती स्यात् । (हे.)

- Obs. The senses स्वरूप and प्रकार are allied to each other; while प्रत्यक्ष, प्रकाश, कार्य अवधारण are very rare.
- (a) इति is joined to fat to form a strong question, 'why indeed ''why to be sure'; किमित्यपास्याभरणानि योवने धृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलं (Ku. V. 44) 'why, indeed, have you east off ornaments, and put on, in your youth, a bark-garment befitting (only) old age?
- § 257. \*इव is generally used to show comparison, and is put after the standard of comparison; as, वेनतेय इव विनतानस्यजननः (K. 5) 'he was like Vainateya who gave delight to Vinatà' (or 'those who submitted to him'); so संसार: अर्णव इव 'the ocean-like worldly existence.'
- Obs.—The words connected by इव must be in the same case; महीमिव जसभृतदेशं कन्यकां ददर्श (K. 131) 'he saw a girl who was like the
  earth, whose surface is filled with water (who supported her body
  by means of water)'; दिवसेनेव मित्रानुवातना विलासिजनेमाधिष्टता (K. 51)'
  'inhabited by amorous people who followed their friends like day
  following the sun.'
- (a) Its other senses are:—(1) 'a little', 'somewhat'; कदार इवायं (G. M.) 'he is somewhat tawny'; (2) 'as if', 'as it were'; सुगानुसारिणं िपनािकनिमव पद्यामि (S. 1) 'I, as it were see, (before me), Pinākin following a deer'; यो जहासेव वायुदेवं (K. 5) 'who, as if, laughed at (ridiculed) Vásudeva.'
- (b) इस is added to interrogative pronouns and their derivatives; in the sense of 'possibly', 'I should like to know', 'indeed'; दिना सीतादेखा किमिन हि न दु:सं रघुपतेः (U. 6) 'what possibly (I should like to know) will not be distressful to the lord of the Raghus separated from the queen Sîtâ'; परायतः प्रीतेः कथमिन रसं बेत् पुरुषः (Mu. 3) 'how possibly should a dependent person know the taste of happiness?'
  - § 258. † 37 is generally used in the sense of 'or', to express

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup>ईषदर्थोपमोत्प्रेक्षाचाक्यश्वणयोरिव । ( ग<sup>्</sup>मः ) जित प्रश्ने वितर्के स्याद्वतात्यर्थविकल्पयोः । ( वि. )

different alternatives, and is, in this sense, usually the correlative of कि ('whether'), the place of उत being also taken by आहो, उताहो, आहोस्वित; as, न जाने किमिदं बल्कलानां सहशासताहो जटानां समुचितं कि तपसोऽनुरूपमाहोस्विद्धांगामिदं (K. 151) 'I know not whether this is worthy of your bark-garments, or suitable to your matted hair; whether it befits your penance, or forms part of your religious instructions.'

- (a) उत, when repeated, has the sense of 'either—or'; as, एकमेंब वरं पुंसाप्तत राज्यप्रताश्रमः ( G. M. ) 'one thing only is preferred by men. either a kingdom (sovereignty) or a hermitage.'
- § 259. Used by itself उत has these senses:—(1) 'doubt' 'uncertainty.' 'guess'; स्थाण्रयमृत पुरुषः ('रं. M.) may it be a post or a human being'; (2) in asking a question; उत दंडः पतिष्यति (ibid.) 'will the stick fall?'
  - Obs.—The sense अत्यर्थ is very rare.
- § 260. एव is most frequently used to strengthen and emphasize the idea expressed by a word. In this sense it may be variously rendered by 'just', 'same', 'very', 'only', 'alone', 'already', 'the very moment', 'scarcely'; as, एवमेव 'exactly so', 'just so'; अर्थोध्मणा विरहित: पुरुष स एव (Bh. II. 49) 'that very man (the same man) devoid of the warmth of wealth'; सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन (Ku. III. 63) 'she was told by Siva only the truth' (nothing but the truth); नाम्नेव निभिन्नाराति-हृद्य: (K. 5) 'who broke through the hearts of his enemies only by his name'; उपस्थितयं नाम्नि कीर्तित एव यत् (R. I. 87) 'since she is here the moment her name was uttered' (immediately on mentioning her name); भवितव्यमेव तेन (U. 4) 'it uill take place.'
- § 261. \*एवं is most frequently used in the sense of 'so', 'thus', 'in this manner,' either with reference to what precedes or follows, or in giving directions to do a certain thing; as एवसकः कपिञ्च प्रत्यवादीत (K. 151) 'Kapiñjala, thus addressed (by me), replied.'

<sup>\*</sup> एवं प्रकारोपमयोरंगीकारेऽवधारणे। (वि.)

- (a) It is also used to show 'assent' (yes, indeed); as एवमेतत् (U. 1) 'quite so, yes, you are right'; एवं कुर्म: 'yes, we shall do so.'
  - Obs.—va is rarely used to show 'likeness' or 'determination.'
- § 262. \*ओम is not a particle of frequent occurrence. It is generally used to mark an auspicious beginning; as, ओं अग्निमीडे प्रोहितं; or to mark the conclusion of a sacred ritual or prayer, in the sense of 'amen'; ब्रह्म भू: ध्रवः स्वरोम.
- (a) It occurs in classical literature in the sense of 'yes', 'very well,' signifying 'assent' or 'approbation'; as ओमिन्युच्यताममात्यः (Mål. 6) 'let the minister be told. 'I shall do so (very well)'; द्वितीयश्चेदो-मिति ब्रमः (Ś. B. 1).

भर्तृदारिके आर्यायाः पण्डितकोशिक्या इव स्वरसंयोगः श्रूयते । (M. 5) उत्स्वातिनी भूमिरिति मया राश्मसंयमनाद्रथस्य मंदीकृतो वेगः । (S. 1) प्रथममिति प्रेक्ष्य दृष्टितृजनस्यैकोऽपराधो भगवता मर्षायतव्यः । (S. 4)

अतिभूमिं गतेन रणरणकेनार्यपुत्रशून्यमिवात्मानं पश्चामि । (U. 1)

ससे करटक किमित्ययमुद्रकार्थी स्वामी पानीयमपीत्वा सचिकतो मन्दं मन्द्रमविष्ठते । ( $H.\ 2$ )

सस्ये पुण्डरीक सुविदितमेतन्मम । केवलिमद्रमेव पृच्छामि यदेतद्वस्वधं भवता किमिदं गुरुभिरुपदिष्टमुत धर्मशास्त्रेषु पठितमुत मोक्षप्राप्तियुक्तिरियमःहोस्विदन्यो नियमप्रकारः । ( K. 155 )

सिता—एते चत्वारो भ्रातरो विवाहदीक्षिता यूयम् । अहो ज ः तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काळे वर्ते ।

राम: -- एवम् । (U.1)

<sup>\*</sup> ओमित्यनुमतौ प्रोक्तं प्रणये चाप्युपक्रमे । (वि.)

पुराणिमत्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नविमत्यवयम् । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मृद्धः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ ( M. 1

यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा । इति चिन्ताविषद्गोऽयमगदः किं न पीयते ॥ ( H. 1 )

प्रकृत्येव प्रिया सीता रामस्यासीन्महात्मनः । पियमावः स तु तया स्वगुणेरेव वर्धितः ॥

तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत् । हृदयं त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम् ॥ ( U. 6 )

ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव । पुत्रं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥ (ई. 4 ) लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतीवाञ्जनं नभः ।

असत्प्रुषसेवेव दृष्टिविंफलतां गता ॥ (Mk. 5)

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

किमिव दुष्करमकरुणानां यतः साऽयत्नेनेव पादपमधिरुद्धौकेकशः फलानीव तस्य वनस्पतेः शाखामधिभ्यः कोटरान्तरेभ्यः शुक्रशावकानग्रहीदपगताम् अ छत्वः क्षितावपातयत्। ( K. 33 )

स मद्दचनानन्तरमेव न वेद्मि किमसहारुनेर्मदनज्वरस्य वेगादुत स्वोविषाक-स्यात्मनो दुष्कृतस्य गौरवादाहोस्विन्मद्दचस एव सामर्थ्यादाचिछन्त्वसूलस्तरुसि क्षितावपतत्। (  $K.\,312$  )

```
पात्रविशेषन्यस्तं ग्रणान्तरं त्रजित शिल्पमाधातुः। जलिम समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥ ( M. 1 ) सर्वोपमाद्रव्यसमुच्येन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन। सा निर्मिता विश्वमुजा प्रयत्नाद्देकस्थसौन्दर्यदिदृक्षयेव ॥ ( Ku. I. 49 ) का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनैव दूरतः। हुंकारेणेव धनुषः स हि विद्वानपोहति ॥ ( Ś. 3 ) गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः। अहमस्य दशेव पद्य मामविषद्यव्यसनेन धूमिताम् ॥ ( Ku. IV. 30 ) स्वश्तिरशाविष श्रुतसंयोगविषययौ यदा। विरहः किमिवानुतापयेद्वद बाह्यौर्वषयैविषश्चितम् ॥ ( R. VIII. 89 ) प्रयान्तीव प्राणाः स्रतनु हृदयं ध्वंसत इव ज्वलन्तीवांगानि प्रसरित समंतादिव तमः। ( Mål. 9 ) किमात्मनिर्वादकथामुपेक्षे जायामदोषामुत संत्यजामि। इत्येकपक्षाश्रयविक्ववत्वादासीत्स देशलाचलचित्तनृतिः॥ ( R. XIV. 34 )
```

A wicked person is not to be trusted because he speaks sweet words.

He has been staying here for the last two months that he might be acquainted with the learned men of the city.

He, hastily coming up to me, as if enraged, said that I had greatly offended him.

That misfortunes never come singly is a wise saying often realized by men in this world.

When the enemies fell upon us like so many hailstones, we did not know what to do.

Not being fed with food for a long time, he became, as it were, ready to die.

The whole world considers me to be powerless because I do not harm anybody.

Immediately on hearing my words, the rash man, with only one attendant, became ready to run the risk.

I do not know what to do next; whether I should stay in this town, or leave it.

He remained thinking whether the person standing before him was his enemy, or some spy disguised as an ascetic, or actually some beggar needing protection.

### LESSON XXIII.

# काचित्, क—क, कामम् , किं (किंग्रु, किंग्रुत, किंपुनः ), किल, केवलं & खलुः

- § 263. "कचित् implies some hope expressed by the speaker, and has the sense of 'I hope that.' &c. It is interrogative in form, in which the expected answer is 'yes' or 'no' according to the form of the question; as, शिवानि वस्तीर्थजलानि कचित (R. V. 8) are your holy waters undisturbed?' (I hope they are &c.); कचिन्न वारवादिकप प्रव आध्रमपादपानां (ibid.) I hope no accident, such as a hurricane, befalls the trees in the hermitage' (no, it does not).
- § 264. कि means where': and when it is repeated with two or more assertions, it denotes great difference, or excessive incongruity or unfitness; as, क स्पंप्रभवों वंदा: क चाल्पविषया मितः (R. I. 2) where the race born from the sun, and where (my) intellect of a limited scope' (there is a very great distance between the two, the intellect being quite unable to describe the race); तपः क बत्से क च तावकं षपः (Ku. V. 4) what a great incongruity is there between penance and thy body' (thy delicate body is unfitted to practise penance).
- § 265. ‡कामं means at will, to ones's satisfaction;' but its most general use in classical literature is in the sense of 'granted that,' 'admitting,' 'supposing for a moment.' being usually followed by तु or तथापि or a similar word as its correlative; as, कामं न तिष्टति मदानबसंग्रसी सा भूपिष्टमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः (Ś. 1.) 'granted

<sup>\*</sup> कश्चित् कामप्रवेदने। (अ.)

<sup>†</sup> हो क्रज्ञब्दो महदन्तरं सूचयतः। ( Mallinatha on R. I. 2 )

<sup>🕽</sup> कामं प्रकामेऽनुमतावसूयानुगमेऽपि च। (वि.)

(admitting) that she does not stand facing me, still her glance is, for the most part, not directed to anything else.'

- § 266. \*कि is mostly used in asking questions in the sense of 'why,' 'wherefore;' as, तत्रेव कि न चपले प्रलयं गतासि (Mu. 2) 'wherefore, O fickle goddess, wert thou not destroyed at that very place?'; sometimes it enters into compounds in the sense of 'bad'; as, स किंससा साधुन शास्ति योऽधिपं (Ki. I. 5) 'is he a friend (i. e. he is a bad friend). who does not properly advise his lord?'
- § 267. किं, when followed by बा, उत, आहो &c., has the sense of 'whether—or'; as. जायतां किमेतदारण्यकं ग्राम्यं वेति (P. I. 1) 'let it be ascertained whether this (animal) is wild or domesticated.' For the use of किं with उत &c., see § 258.
- (a) † किं is usually joined to उ. उत, or पुन: in the sense of 'how much more—how much less,' 'much more—much less;' as, एकेकमप्यन्यांप किस्र पत्र चतुष्ट्यं (H. 1) 'even one of these taken singly will cause ruin, how much more, all the four;' चाणक्येनाहृतस्य निर्दोषस्यापि शंका नायते किस्त सदोषस्य (Mu. 1) 'suspicion (fear) is aroused in even an innocent person (when) summoned by Chàṇakya; much more, then, in a guilty person;' माप नांतकोपि प्रभुः पहतुं किस्रतान्यिहंसाः (R. II. 62) 'even the Destroyer is not able to strike (hurt) me, much less other wild animals'; स्वयं रोपितेषु तरुषु उत्पद्यते सेहः किंपुनरंगनंसभेवष्यत्येषु (K. 291) 'affection is felt even for trees planted by oneself, much more for one's own children;' भवाहशस्य त्रेलोक्यमपि न समं परिपन्थीभवितुं किंपुनर्यिशिश्वलं (Ve. 3) 'even the three worlds dare not come in the way of a person like you, much less the army of Dharma.'
- Obs.—किस is also used to denote 'uncertainty' or 'doubt;' as किस बियदिसर्पः किस मदः (U. 1) 'may it be the spreading of poison (over the body), or excessive delight?'

§ 268. The general sense of fact is 'verily,' 'indeed,' 'assured-

<sup>\*</sup> कि प्रच्छायां ज्ञयप्सने । (अ.)

<sup>†</sup> किसु सभावनायां स्थात् विमर्शे चापि हृदयते । (मे.) किसुतातिशये प्रश्ने विकल्पे च प्रयुज्यते । (वि.)

ly', and it follows the word on which it lays stress; as अहति किल कितव उपद्रवं (M. 4) 'the rogue does deserve annoyance'; प्रत्यहः सर्वेति दी-नामुत्तापः प्रथमः किल (H. 3) 'previous over-excitement is verily an obstacle to all accomplishments (of desired objects).'

\$ 269. \* किल is also used (1) in the sense of 'as is reported', 'as they say'; as, बभ्व योगी किल कार्तवीर्य: (R. VI. 38) 'there was, as is reported, a Yogin, Kàrtavîrya'; जधान कंसं किल वासुदेव: (Mbh.); (2) to express a feigned action; as, प्रसद्धा सिंह: किल तां चकर्ष (R. II. 27) 'a false lion seized her with violence'; प्रयस्पगाधे किल जातसंग्रमा (Ki. VIII. 48); (3) to express hopes or expectations; as, पार्थ: किल विजेष्यते कुरून (G. M.) 'I hope Pàrtha will conquer the Kurus.'

Obs.—The senses अरुचि ' dislike' and न्यक्करण 'contempt' (एवं किल केचिद्धदन्ति and त्वं किल योतस्यसे given by Vardhamana), are found when किल is joined with कि; as, न श्रद्धधे कि किल त्वं श्रद्धान्तं भोक्ष्यसे (S. K.) 'I cannot believe that you will eat the food of S'ûdras'.

The sense हत is very rare.

- § 270. केवल is an adverb meaning 'only' 'merely', but it is sometimes used as an adjective also; as, निषेद्वपी स्थंडिल एव केवले (Ku. V. 12) 'sitting on the bare altar' (without any coverlet).
- (a) The combination of न केवलं with अपि or किंतु in the sense of 'not only—but' is very common; as. वसु तस्य विभोने केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना (R. VIII. 31) 'not only his wealth, but even his possession of good qualities, was for the sake of others.'
- (b) प्रत्युत sometimes takes the place of अपि: as, अयं बत्सी न केवलं धियते प्रत्युत प्राञ्चलिना गरुढेन पर्युपास्यमानस्तिष्ठाते (Nig. 5) ' not only is my chid alive, but (on the contrary) he is waited upon by Garuda with folded hands.'
  - § 271. † 45 is used in the following senses:—(1) 'indeed',

किल इत्यागमारुचिन्यक्करणसंभाव्यहेत्वलीकेषु । (ग. म.)

<sup>\*</sup> बार्तासंभाव्ययोः किल । (अ.)

<sup>†</sup> निषेषवाक्यालंकारजिज्ञासानुनये खलु । (अ.) खलु इति निषेषवाक्यालंकारजिज्ञासानुनयनियमनिश्चयहेतुविषादेखु । (ग. म.)

'surely,' 'verily,' for the sake of emphasis, or as an expletive: and पदानि खल ते विषमीभवन्ति (S. 4) 'thy footsteps do indeed fall uneven (trip) on the way;' (2) conciliation,' as an entreating word; a new न खल बाणः संनिपात्योऽयमस्मिन (S. 1) pray, let not the arrow be discharged at this;' so न खल न खल मुख्ये साहसं कार्यमेतत ( Någ. 2 ); (3) 'an inquiry,' as a softened question; न खल तामभिकदो एक: (V. 3) ·I should like to know if the preceptor did not get angry with her' ( was he not angry with her?); (4) gerunds. having a prohibitive sense. like अहं (see § 57); निर्धारितर्थे हेखेन खदक्ता खद वाचिछं (Śi. II. 70) when any matter is determined (decided) by a letter, do not indeed add a verble message' (it is nunecessary); (5) 'reason (for); न विदीर्थे किटिनाः खल स्त्रियः (Ku. IV. 5) I am not shattere to pieces, for women are hard' (this is given by Vardhamana as an instance of विषाद 'dejection' ): so विधिना जन एष वश्चितस्वदधीनं ग्रन्ट देहिनां प्रखं (Ku. IV. 10); (6) it is sometimes used merely as an expletive or to add grace to the sentence.

Obs.—The senses नियम and निश्चय in G. M. are nearly identical

विकारं खलु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य । ( ई. 3 )

न खलु विदितास्ते तत्र निवसन्तश्चाणक्यहतकेन ।—अथ किम् । (Mu. 2)

भर्तृगतया चिन्तयाःमानमि नेषा विभावयाति किं पुनरागंतुकम् । (\$.4)

द्वाविप किलागिमनौ प्रयोगिनपुणौ च । किंतु शिष्यागुणाविशेषेण गणदास उन्नमितोपदेशः । ( M. 3 )

अनुत्सेकः सिंहु विक्रमालंकारः । ( V. 1 ) भो न केवलं रूपे शिल्पेऽध्यद्वितीया मालविका । ( M. 2 ) वत्से सीतं स्वहस्तावचितैः पुष्पैः सवितारं देवमुपतिष्ठस्त्र । न च स्वामवनिपृष्ठचारिणीमस्मत्प्रभावाद्वनदेवता अपि द्रक्ष्यन्ति किं पुनर्मर्त्याः । ( U. 3 )

गर्भेश्वरत्वमाभिनंवयौवनत्वमप्रतिमह्नपत्वममानुषशक्तित्वं चेति मह-तियं खल्वनर्थपरंपरा । सर्वाविनयानामेकैकमप्येषामायतनं किमृत समवायः । (K. 103)

भो: कामं धर्मकार्यमनितपात्यं देवस्य । तथापीदानीमेव धर्मासनादु-त्थितस्य पुनरुपरोधकारि कण्विशिष्यागमनमस्मे निवेद्यितुं नोत्सहे । ( Ś. 4 )

एवं कदलीदलेनानवरतं वीजयतः समुद्रभूनमे मनसि चिन्ता । नास्ति स्वत्वसाध्यं मनोभुवः । क्वायं हिण इव वनवासिनरतः स्वभावमुग्धो जनः क च विविधविलासरसराशिर्गन्धवराजपुत्री महाश्वेता । ( K. 157 )

निवार्यतामालि किमध्ययं बटुः पुनर्विवक्षः स्फुरितोत्तराधरः । न केवलं यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्मादिष यः स पापभाक् ॥ (Ku. V. 83)

किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनतः प्रार्थयते मृगाधिपः ।

प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥ ( Ki. Il. 21)

कचिदेतच्छ्रतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ( Bg. XVIII. 72 )

कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम् ।

नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥ ( R. VI. 22 )

क वयं क परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः। परिहासविजल्पितं सस्ते परमार्थेन न गृह्यतां वचः॥ (Ś. 2)

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

वयस्य मया न साधु सर्माधितमापत्प्रतीकारः किल प्रमद्वनोग्रानप्रदेश इति। ( V. 2 )

भगवन्तं जाबालिमवलोक्याहमचिन्तयम् । तपस्विनां प्रतन्ततपसामपि तेज-प्रकृत्या दुःसहं भवति किम्रुत सकलभुवनवन्दितचरणानां मुनीनामेवंविधानामधः अयकारिणाम् । पुण्यानि नामग्रहणान्यपि महाम्रुनीनां किं पुनर्दर्शनानि । ( K. 43 )

आ जन्मनः शाक्यमिशक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य । परातिसंधानमधीयते यैर्षियोति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥ (ई. 5)

यहच्छया त्वं सक्टद्प्यवन्ध्ययोः पथि स्थिता सुंदरि यस्य नेत्रयोः । त्वया विना सोऽपि सम्रत्सुको भवेत्सखीजनस्ते किम्र रूढसौहदः ॥ ( V. 1 )

न केवलं दरीसंस्थं भास्वतां दर्शनेन वः। अन्तर्गतमपास्तं मे रजसोऽपि परं तमः॥ ( Ku. VI. 60 )

न केवलं तद्वरुरेकपार्थिवः

क्षितावभूदेकधनुर्धरोऽपि सः। ( R. III. 31)

स्रसंश्रवा मंगलतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्येः सह वार्योषिताम् । न केवलं सद्याने मागधीपतेः पथि व्यजम्भन्त दिवोकसाम्रपि॥ (R. III. 19)

रघुमेब निरुत्तयौवनं तममन्यन्त नवेश्वरं प्रजाः । स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्यणानपि ॥ (R. VIII. 5)

मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथातृति चेतः कंटाश्लेषप्रणयिनि जने किं पनर्दरमंस्थे । ( Me. 3 )

कंठाश्लबप्रणायाने जन कि पुनदूरसंस्थ । ( Me. 3 हुष्टे सूर्ये पुनरपि भवानु बाहयेदध्वहोषं

दृष्ट भूष पुनराप मवाज् वाहयदृष्वकाष मन्दायन्ते न खलु सुद्धदामभ्युपेतार्थकृत्याः । ( Me. 39 )

स्रीणामशिक्षितपदुत्यममानुषीषु संदृश्यते किसुत याः प्रतिवोधवत्यः।

प्रागंतरिक्षगमनात्त्वमपत्यज्ञात-

मंन्यैद्विजैः परभृताः खल्ल पोषयन्ति ॥ ( Ś. 5 )

क रूजा इदयप्रमाथिनी क च ते विश्वसनीयमायुषम् । सृदुर्ताक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते त्विय ॥ ( M. 3 ) काम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासि । अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिसमयप्रार्थनां करते ॥ (ई. 2 ) It is reported that the king has become exceedingly angry with us for our carelessness.

I shall not forget a person who may be but once seen; much less an old friend.

Even inanimate things in this penance-forest appear to be possessed of a purifying power; how much more objects possessed of life.

When I went to him, he reviled not only me, but the preceptor himself.

Not only do no people hate me, but on the contrary they feed me with food,

I hope it has not reached the king's cars that it was I who ordered the Kaumudi festival to be at once stopped

We find that even persons that are born rich are not completely happy in this world; much less are those who have to gain their livelihood by various kinds of troublesome occupations.

I carnestly hope that you will spare the life of this helpless creature. Good menthesitate to kill their very enemy; much less an innocent creature like this child.

I hope you are all going on uninterruptedly with your religious austerities.

Granted that you are possessed of all good qualities, still I consider it my duty to advise you, because youth is subject to temptations.

True that I do not remember to have married her; nevertheless my mind is greatly affected at seeing her.

Is there any congruity between thy sacred learning and this fickle state of heart?

#### LESSON XXIV.

# च (च-च), जातु, तत्, ततः, तथा, तावत् & तु.

- § 272. \* च is, by pre-eminence, a copulative conjunction, and joins words or assertions together. It does not stand in the same place as 'and' in English or 'et' in Latin. It is used with each of the words or assertions which it joins together, or is used after the last of the words or assertions so joined, but it can never stand first in a sentence; as रामश्र्य गोविंद्श्य or रामो गोविंद्श्य 'Râma and Govinda': तंडुलानानयित च तान पचित चौदनं भुंक च or तंडुलानानयित तान पचत्योदनं भुंक च 'he brings rice, cooks them, and eats the cooked food.' But it is generally better to use च last, rather than repeat it after each connected word; as कुलेन कान्या वयसा नवेन गुणेश्र्य तैन्तिर्विनयप्रधानैः (R. VI. 79).
- (a) Not infrequently च is admitted to any other part of a sentence than the first word: as अथ गजस्तं प्रणम्प प्रस्थितः। शशकाश्च तदिनादा-रभ्य सुखन तिष्टन्ति (P. 111.1) then the elephant, bowing down to him, went away: and the hares lived happily from that day.
- (b) च when used with  $\pi$  has sometimes the sense of neithernor'; as,  $\pi$  च न परिचितों न चाष्यगम्यः (M. 1) neither is he unknown nor unapproachable.'
- (c) Sometimes it has a disjunctive force, and may be translated by 'but', 'still', 'nevertheless'; as. शांतिमदमाश्रमपदं स्फुरित च बाहुः (S. 1) 'this hermitage is tranquil, still my arm throbs.'
  - Obs.—In this sense a is generally repeated; see the next Section.
- (d) Rarely it has also the sense of 'indeed,' verily,' having the force of एव; as, अतीतः पंथानं तव च महिमा वाद्ममनसयोः (Mahimna.) 'your greatness, indeed, transcends the range of speech and mind.'
- (e) It is sometimes used to denote 'condition' (=चेद or यादि); as, जीवितं चेच्छसे मूढ हेतुं मे गदतः शृणु (Mb.), i. e. जीवितमिच्छसे चेद् &c.

<sup>\*</sup> चान्त्राचये समाहारेष्यन्योन्यार्थे समुद्रये । पक्षांतरे तथा पादपुरणेऽष्यवधारणे ॥ (वि.)

- (f) Or it may be used as an expletive; as, মান: पार्थस्तथैव च (G. M.).
- Obs.—Lexicographers give as the senses of च, अन्वाचय, समाहार, इतरेतर, समुद्यय, which are included in the general idea of 'conjunction' or 'copulation' denoted by च. अन्वाचय means 'connecting a subordinate fact with a principal one'; as. भिक्षामट गां चानय 'go to beg and (while doing so) bring the cow'; समाहार is 'collective combination'; as, पाणी च पादो च पाणिपादं: इतरेतर is 'mutual connexion'; as प्रशब्द न्यग्रोधश्व प्रश्नन्यग्रोधो; समुद्यय is 'aggregation'; as. पचित च पटित च.
- § 273. च is frequently repeated with two assertions (1) in the sense of ion the one hand—on the other hand, 'though—yet,' to denote antithesis; as. न मुलभा सकलेन्द्रमुखी च सा किमाप चेदमनंगविचेष्टितम् (V.2) 'on the one hand that full-moon-faced woman is not easy to obtain; and on the other hand there is this unaccountable working of Love'; or 'that full-moon-faced lady &c...and yet' &c; (2) or to express simultaneous or undelayed occurence of two events, as denoted by no sooner than or as soon as' &c. in English; ते च प्रापुरुद्न्यन्तं मुख्ये चादिप्रच: (R. X. 6) no sooner did they reach the ocean than the Supreme Being (Vishpes) awoke.'
- § 274. जातु meest 'a' all'. 'possibly,' 'perhaps': as. किं तेन जातु जातन (P. I. 1) 'what possibly is the use of him being born': न जातु बाला लभते सम निर्दति (Ku. V. 55) 'the maiden did not at all enjoy (never enjoyed) pleasure.'
- Obs.—Pàṇini lays down that जातु is used with the Potential in the sense of not allowing', not suffering'; जातु यत्त्वाहशो हरिं निन्देस सर्वयामि (S. K.) I do not suffer (allow) that a person like you should censure Hari.
- § 275. तद is a pronoun (see § 132 for its uses) and an adverb. In the latter case it means (1) 'for that reason'. 'therefore,' 'con-sequently'; as. राजपुत्रा वयं तिह्यहं श्रोतुं नः कुतृहलमस्ति (II. 3) 'we are princes; therefore, we have a desire to hear of war'; (2) 'then,' 'in that case,' often as the correlative of पदि; as, तदेहि विमर्दसमां भूमिमवतराव

- (!U. 5) 'come, then, let us go to a place fit for our combat'; तथापि यदि মহন্তবৃত্ত নকেখ্যানি ( K. 136) 'still if you have a great curiosity, ( then ) I shall relate.'
- § 276. ततः is often used for the ablative forms of तर् such as तस्मात्, तस्याः; ततोन्यत्रापि दृश्यते (S. K.)=तस्माद्न्यत्रापि; but it is oftener used as an edverb. It primarily means 'thence,' 'from that place'; and generally, 'then,' 'afterwards', 'thereupon'; as, ततः कतिपयदिवसापगमे (K. 110) 'afterwards (then) some days having elapsed'. It also means (1) 'for that reason', 'therefore', 'consequently', as a correlative of यतः; (2) 'then'. in that case' serving as a correlative of यदि; as, यदि यहीतमिदं ततः किम् (K. 120) 'if this be caught, then what would happen?'; (3) sometimes 'beyond that', 'further', 'moreover', ततः परतो निर्मानुषमरण्यं (K. 121) ' beyond that is a tenantless (dreary) forest.
  - (a) सतस्ततः (ततः + ततः ) is used in dialogues in the sense of 'what next,' 'go on', 'proceed'; as. राक्षसः—उभयोरप्यस्थाने प्रयत्नः। तनस्ततः (Mu. 2) 'Råkshasa—The attempt of both was out of place.—Well what (happened) next? (i. e. proceed)'.
  - § 277. \*तथा means 'so', 'thus', 'in that manner'; as, तथा मां वश्चीयत्वा ( S. 5 ) 'having deceived me in that manner'; स्तत्तथा करोति ( V. 1 ) 'the charioteer does so ( accordingly )' nei । च श्रुतिः ( S. B. ) 'and so says the Veda.'
  - (a) It is also used in the following seases:—(1) 'and also', 'so also', 'in like manner'; as, अनागतिविधाता च प्रस्युत्पन्नमितस्तथा (P. I 13) 'he who provides for the future and also he who is ready-witted'; (2) 'yes', 'be it so', 'so it shall be,' signifying 'assent', 'promise', &c. and followed by इति; as राजा—एनं तत्रभवतः सकाश प्राप्य । प्रतिहारी—तथिति निष्माता 'King—Take him to his Honour. Pratihari—Yes so it shall be (your commands will be obeyed). So saying emit;' (3) in forms of adjurations, 'as surely as' (preceded by प्या); as, प्याहमन्यं न चिन्तयं तथायं पततां पराह: 'as surely as I do not think of any other man, so surely let this person fall dead'.

<sup>&</sup>quot;तथाऽभ्युपगमे पृष्ठप्रतिवाक्ये समुचये । सदृशे निश्चयेऽपि स्यात् । ( मे• )

For some of the meanings of **avan** as a correlative of **avan** see Lesson 27.

Obs.—तथाहि means 'for', 'so it has been said', 'for instance'; तथाच 'and likewise.' Both are often used in introducing quotations.

§ 278. ताबत, as a particle, is used (1) in its literal sense of 'first,' 'before doing anything else;' as, प्रिये इतस्ताबदागम्यतां (S. 1) 'my dear, just (first) come here'; आह्वादयस्व ताबचन्द्रकरश्चन्द्रकांतिम्ब (V.5) 'first gladden me as a lunar ray does the moonstone'; (2) 'on one's part', in the meanwhile'; or 'while'; as, सस्वे स्थिरप्रतिबन्धो भव। अहं ताबन्स्यामिनश्चित्तदात्तमगुवतिष्ये (S. 2) 'friend, be firm in your opposition; I on my part (while I) shall act up to the will of my master'; (3) 'just,' 'now'; as, गच्छ ताबत 'go now'; (4) to emphasize a statement, in the sense of 'indeed,' 'really'; as, त्वमेव ताबत्यभमो राजदोही (Mu. 1) 'thou (indeed) thyself art the first traitor'; (5) 'as for', 'with respect to' &c.; as, एवं इते तव ताबत्याणयात्रा हेड्ं विना भविष्यति (P 1. 8) 'this being done, as far as you are concerned (with respect to yourself) your maintenance will be secured (to you) without any trouble'; विग्रहस्ता-वदपस्थित: (II. 3) 'as for war, it is imminent.'

For the other senses of तावत as a correlative of यावत see Lesson 27.

§ 279. \*त is most frequently used as an adversative particle meaning 'but', 'on the contrary', 'however'. 'on the other hand'; as, स सर्वेषा स्थानां प्रायोऽन्तं ययो। एकंतु सतम्बद्द्यनस्थं न लेभे (K. 59) 'he completely enjoyed all pleasures, only he did not enjoy the pleasure of seeing the face of a son.' In this sense it is often added to दिं and परं

Note.—a is never used at the beginning of a sentence, while via and fina always stand first.

(a) तु is frequently used in the sense of 'and now'. 'now' 'on one's part', 'as to', without any adversative force; as. एकदा तु नातिदूरी-दिते सहस्रमरीचिमालिनि प्रतीहारी समुपस्त्यात्रवीत् (K. 8) 'now once upon a time, when the thousand-rayed god had not risen high enough, the door-keeper, drawing near, said': अवनिपतिस्त तामनिमेक्लोचनो दद्शे (K.11)

<sup>&</sup>quot; त पादपूरणे भेदे समुद्ययेऽवधारणे । (वि.)

'the lord of the earth, on his part, looked at her with a steadfast gaze'; यत्तु आसनशब्दस्यासन्नादेश इति काशिकायाम्रकं तत्प्रामादिकं (S. K.); or निर्वापितं तु परिरभ्ग वर्षन् नाम ( Mâl. 8 ).

(b) Sometimes त marks a 'difference' or 'superior quality'; as, मुखं पयो मुख्तरं तु दुग्धं (G.M.) 'pure is water, purer still is milk'; and sometimes it is used as an emphatic particle; as, भीमस्तु पांडवानां रोद्रः (ibid.) 'Bhîma alone is the liercest of the Paṇḍavas.'

तद्यदि नातिखेदकरमिव ततः कंथनेनात्मानमनुर्योह्यमिच्छामि । (K. 134)

अपसृते च तस्मिन् स विहंगराजो राजाभिमुखो भूत्वा राजान-मुद्दिश्यार्थामिमां पपाठ। राजा तु तां श्रुत्वा संजातविस्मयोऽमात्यमब्रवीत्। ( K. 12 )

आर्य ततः किं विलम्ब्यते । त्वरितं ( तं ) प्रवेशय । ( U. 1 )

अनेन क्रमेण तस्य सर्वेष्वरण्यवासिष्वाधिपत्यं बभूत्र। ततस्तेन स्वज्ञातिभि-रावृतेनाधिकं प्रभुत्वं साधितम् । ( H. 3 )

आर्थे कृतपरिश्रमे।स्मि चतुःषष्ट्यंगे ज्योतिःशास्त्रे । तत्प्रवर्त्यतां भगवतोः ब्राह्मणानुद्दिश्य पार्कः । चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्रलब्धासि । (Mu. 1)

भगवन् कुसुमायुध त्वया चन्द्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामितसंधीयते. कामिजनसार्थः । ( Ś. 3 )

तात लताभगिनीं वन ज्योत्स्नां तावदामन्त्रियध्ये । ( ई. 4 )

करटक उवाच । भद्र किं कृतं तत्र भवता । दमनक आह । मया ताक्नीतिबीजनिर्वापणं कृतं परतो दैवविहितायत्तम् । ( P. I. 15 )

हष्ट्वा मेघनादं दूरत एव कृतनमस्कारं तमप्राक्षीत् । तिष्ठतु तावत्पुर- १ स्तात्पत्रलेखागमनवृत्तांतप्रश्न । वैशंपायनवृत्तांतमेव तावत् पृच्छामि । ( K. 304 )

अयमेकपदे तया वियोगः सहसा चोपनतः सुद्वःसहो मे । नववारिधरोद्यादहोभिर्भवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥ ( V. 4 ) प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च । संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोषं समधत्त बाणम् ॥ ( Ku. III. 66 )

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवरर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ( Manu. II. 94 )

## ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE

अश्रभवत्या प्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु । कुत इदम्रच्यत इति चेत्त्वं साधुभिरुपदिष्टः प्रथमभेव चक्रवर्तिनं एत्रं जनयिष्यसीति । स चेत्तलक्षणोपपन्नो भविष्यति अभिनन्धः ग्रुद्धान्तभेनां प्रवेशिषष्यसि । विपर्यये तु पितुरस्याः समीपनयनमवस्थित-भेव । (8.5)

कथारंभकाले राजपुत्रा ऊचुः । आर्य मित्रलाभः ्र्य दस्माभिः । इदानीं सहस्रेदं भोतुमिच्छामः । ( H. 2 )

स्त्रमापिततं सेव्यं दुःखमापिततं तथा।
चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च स्त्रसानि च ॥ ( H. 1 )
लब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते।
बिभिष चाकारमनिर्वतानां मृणालिनी हैमिमिबोपरागम् ॥ (R.XVI.7)
स्रुनिस्रताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च स्रुक्तिदं तमसा मनः।
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धसुषि चूत्रशरश्च निवेशितः॥ ( Ś. 6 )

## देव पराहमेषु कण्वशिष्येषु-

सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्क्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता । स्त्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत्क्षिप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ( \$. 5 ) धनं ताबद्दस्तुलभं लब्धं कुच्छ्रेण रक्ष्यते । लब्धनाशो यथा सृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयेत् ॥ ( H. 1 ) सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदेश्व सर्वरहमेव वेदो वेदान्तक्रदेदविदेव चाहम् ॥ ( H0 ) H1 ।

न खलु न खलु बाणः संनिपात्योऽयमित्रम्
सृदुनि सृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः।
क वत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं
क च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते ॥ ( Š. 1 )
आपूर्णश्च कलामिरिन्दुरमलो यातश्च राहोर्स्स्रस्ते सजातश्च पनाधनो जलधरः शीर्णश्च वायोर्जवात्।
निर्वृत्तश्च फलेग्रहिर्दुमवरो दग्धश्च दावाग्निना
त्वं चूडामणितां गतश्च जगतो यातश्च सृत्योर्वशस् ॥ (Mál. 9)

Those, who act in a virtuous way and are devoted to doing good to others, alone become the objects of God's mercy.

I have brought from Bombay eight silken clothes, five silver pots, and several other useful things.

On the one hand I have never before seen him; on the other, there is his speech a. and as the stroke of a thunderbolt; who may this man be?

As soon as these brave soldiers desert their master's side, I shall provoke revolts in his territories.

You have made very good preparations for war; nothing will, therefore, be wanting to you.

Duryodhana:—Oh, the bravery of that youthful warrior! I think all warriors must have for a time stood still with amazement to see his extraordinary exploits.—Well, proceed.

Having imposed upon me in that manner by your honeyed sentences, are you not ashamed to cast me off now?

You are so much afflicted with even a temporary separation from your mate, and yet you are so averse to giving a love-lorn man like me information regarding his lost beloved.

The moment he placed his foot within the threshold of the house, three men rushed upon him and made him their prisoner.

You have now got wealth, honour, children and everything clse desired by men; what else do you want?—Or why, it is truly said there is no knowing how far human desires may extend.

Go thou to Yajñasarman and ask him why he has tarried so long: while I shall go and call the other Brâhmanas.

Rama getting up early in the morning begins to study; whereas thou sleepest snoring in the bed.

As far as the eldest son of Mitragupta is concerned, he may certainly be relied upon; but I do not know anything about his other sons.

If this be done, you yourself will go on uninterruptedly with your work; and we also shall be enabled to do our own.

### LESSON XXV.

# दिष्टचा, न, नाम, नु, ननु, and नूनं.

- § 280. दिख्या is a particle expressive of joy or gladness, and may be translated by 'I am glad', 'happily'. 'thank God'; as, दिख्या मतिहतं दुर्जातं (Mil. 4)'I am glad the evil is averted': दिख्या कोपन्याजेन देश्या परिवातो भवान् (M. 1) 'thank God (that) you are saved by the Queen under the pretext of anger.'
- (a) বিছয় is often used with the root কুম, and বিছয়া কুম may be translated by 'to congratulate (one) upon'. the subject of কুম being the person congratulated, and the matter of congratulation being put in the instrumental case; as, বিছয়া মহানোলা বিলয়ন বর্ষন (V. 1) 'I congratulate your Majesty upon your success'; বিছয়া মহনুব্যা ব্যানীনি (Mál. 4.) 'you are to be congratulated upon your friend's recovery (from the swoon)', or 'I congratulate you' &c.
- § 281. न 'not' is used like an adverb; न दृष्टीपं मपा 'he was not seen by me.' 'No' as applied to nouns is expressed by न with any one of the indefinite forms; as, 'no man came to me' न कीप नरो मामा-

यातः; योगिनां न किमपि भयं 'Yogins have no fear.' In negative sentences the indefinite forms mark the exclusion of all; as, मरणाझ कोपि निमेति 'no one whatever is afraid of death.'

- (a) In several cases न-न is used to express an assertion emphatically positive; as, नेपंन बक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुं (Ś. 3) 'she will cortainly mention the secret cause of her agony' (lit. not that she will not mention &c.).
- § 282. \*नाम is most frequently used in the sense of 'by name' 'called,' 'named', 'known as'; as, रातणो नाम लंकेश: 'the lord of Lanka by name Ravana'; पुष्पपुरी नाम नगरी 'a town called Pushpapuri'.
- Obs. The noun before नाम must in this sense be in the same case as the noun of which it may be an attribute; as, मेघनादो नाम मिर्च (P. I.15) 'a friend called Meghanâda'; तस्निन्दिनी सुवृत्तां नामोपयम्य (Dk. I. 1); अस्ति पाटलिएने नाम नगरे बलिभिन्नाम विणक्त (Dk. II. 6). This नाम does not enter into any compound, and should not be confounded with नामन् which is compounded; thus दशरथानाम राजा is wrong, it should be either दशरथी नाम राजा or दशरथनामा राजा (दशरथी नाम यस्य सः).
- § 283. Another most general sense of नाम is 'indeed,' 'to be sure', 'verily,' 'forsooth'; as, मया नाम जितं ( V. 1 ) 'I have indeed conquered' ( become victorious ); विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम (\$.1) 'hermitages should indeed ( to be sure ) be entered with a modest ( humble ) dress.'
- Obs. When नाम is used with कः, किं, कथं, &c., the meaning expressed is that of 'possibility,' or 'I should like to know' (cf. इव § 257); as, को नाम राज्ञां प्रियः (P. I. 3) 'who possibly is a favourite of kings?'; को नाम पाकाभिम्रखस्य जन्तुर्दाराणि दैवस्य पिधातुमीष्टे (U. 7) 'what creature, I should like to know, is able to shut the doors of Fate, when disposed to show its power?;' अयि कथं नामैतत (U. 6) 'Oh, how indeed is this?'

<sup>\*</sup> नाम प्राकाश्यसंभान्यक्रोधोषगमकुत्सने । (अ.) नाम प्राकाश्यकुत्सयोः । संभाम्याभ्युपगर्मयोरलीके विस्मये कृषि । (हे.)

- \$ 284. नाम is also used (1) to express a 'protence' or a feigned action; as, कार्तान्तिको नाम सूचा (Dk. II. 6) ' pretending to be an astrologer'; (2) with imperatives, in the sense of 'granted', 'it may be that', 'if you like'; as, यत्तवनालीचितावाधे दु:सावसानमेव दु:सं तन्मरण-भीराभेवत नाम शोकावेगाय (K. 328) 'granted (it may be that) that calamity which, being of indefinite duration, will end in sorrow, will create emotions of grief in one afraid of death'; एवमस्तु नाम 'well, be it so' (if you like); (3) · wonder' अन्धो नाम पर्वतमारोहात (G. M.) 'it is a wonder that a blind man ascends a mountain'; (4) 'anger' and rarely 'censure'; कि नाम विरम्भरान्ति समाणि (U. 4) 'Oh! Do missiles gleam forth?'; ममाणि नाम दशाननस्य परे: परिभव: (G. M.) 'What! Should I, Daśānana, be defeated by others?'
- § 285. \* तु has an interrogative force involving some 'doubt' or 'uncertainty'; as, स्वप्रों तु माया तु मतिश्रमी तु (\$. 6) 'was it a dream, an illusion, or an infatuation of the brain?'
- (a) तु is very often compounded with the interrogative pronoun and its derivatives. in the sense of 'possibly', 'indeed' (cf. इव § 257); as कि न्वेतत्स्याकिमन्यदितोऽथवा (Mal. 1) 'what may this possibly be?—or what else than this'; कथं तु गुणविद्विन्देयं कलत्रं (Dk. II. 6) 'how, indeed, shall I get a virtuous wife?'
- § 286. † The most general combination of ज is with the word ज, and जज is now treated as a separate word. It is used in the following senses:—(1) 'is it not indeed that'. surely it is?'; as यदाऽनेधाविनी शिष्णोपदेशं मलिनयति तदाचार्यस्य देश्या जज (M. 1) when a dull-witted pupil spoils the instruction (given), is it not indeed (surely it is) the fault of the preceptor?': (2) it is used as a corrective word like 'why' in English; as, जज पदे परिकृत्य भण (Mk. 5) 'I say, say (it) changing the words'; जज भवाज्यको मे वर्तते (S. 2) 'why, you yourself are before me' (is it not indeed that &c.); जज विधिनोत भवांस्तदस्मिञ्जयान (V. 2) '(well, why do you stand), you should lock for it in this garden;' (3) in

<sup>\*</sup> तु पृष्ठायां विकल्पे च। (अ.)

<sup>🕇</sup> प्रशावधारणानुज्ञानुन्याम्ह्यूणे ननु । ( अ. )

propitiatory expressions, in the sense of 'pray', 'be pleased' &c.; as, नज मां प्राप्य पत्युरन्तिकं (Ku. IV. 32) 'be pleased to take me to my husband;' (4) as a vocative particle used in addressing persons, meaning 'Oh', 'Ah' &c.; as' राजवाहनोऽभाषत । नजु मानव अञ्च भवानेकाकी किमिति निवस्ति (Dk. I. 2) 'Rajavàhana said:—O man, why do you live here alone?'; नजु मूर्जाः पठितमेष युष्माभिस्तत्काण्डे (U. 4) 'Ah' fools, you have already learnt it in that chapter;' (5) in asking questions; as नजु समासकत्यो गीतमः (U. 4) 'has Gautama accomplished his object?"

- (a) In argumentative discussions ननु is very often used to head an objection or advance a contrary proposition, and उच्यते, with or without अन्न, is used with the statement that answers the objection raised, or refutes the proposition asserted; as ननु 'एकाधिकं हरेज्येट:' इति वचनेन विषमो विभागो दिशत इति । अत्रोच्यते । सन्यमयं किया विभागः सञ्चाक्षस्त्रथापि लोकविद्दिष्टत्वाचानुष्टेयः (Mitāksharā) now it may be objected that the division (of the ancestral property) is declared to be uneven, by the precept the elder shall take two parts.'—To this we reply--True; this unequal division is ordained by the Śāstras:—but it is not to be followed, being opposed to practice; so ननु अचेतनान्येव दिवकादिश्ताराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति-उच्यते (Ś. B. 428); other examples of the use of ननु in this sense are:—ननु चेतनमपि कार्यकारणं स्वामिष्ट्रयन्यायेन भोन्तुहपकरिप्यति । न । (Ś. B. 423); ननु जगवप्यप्रकृतमसंशक्तितं च ॥ सत्यमेतत् । (ibid. 383).
- Obs. कथं तिहै (then how is this), इति चेत् (if any were to say so), are sometimes used in raising objections; कथं तिहै 'कासि है सुप्र'— प्रमाद एवायमिति भाग्रतः (S. K.) 'now one may ask: how is it सुप्रु' (voc. sing.); (we say), Bhàguri thinks that it is a mistake'.
- § 287. The chief sense of तृनं is 'certainly,' 'indeed,' 'positively'; as, स नृनं तव पाशांश्छेत्स्यति (H. 1) 'he will certainly cut your bonds;' अशापि तृनं हरकोपविद्वास्वयि ज्वलति (S. 3) 'surely (indeed) the fire of the anger of Hara is still burning in you.'

नन् सनानेऽपि ज्ञानशुद्धभावे वयोवृद्धत्वाद्गणदासः पुरस्कारमहैति । ( M. 2 )

मया नाम मुग्धचातकेनेव शुष्कघनगर्जितेऽन्तरीक्षे जलपानिमध्य । (M. 2)

अनियन्त्रणानुयोगो नाम तपस्विजनः। (

अलं रुदिखा । ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकर्तव्या शकुन्तला । ( b. 4 )

दिष्ट्या धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमुखद्र्जनेन चायुष्मान्वर्धते । ( ई. 7 )

निशम्येतित्रिय्तिबलानु तत्पाटवानु स्वबुद्धिमांचानु स्वनियममनादृत्य तस्यामसौ प्रासजत् । ( Dk. II. 2 )

एतद्वचनं श्रत्वा बद्धकलकले महाजने पितुरंगे प्रदीप्तशिरसमाशीविषं न्यक्षिपम् । अहं च भीतो नामावप्लुःय तातस्य विषं क्षणादस्तम्भयम् । (Dk. II. 4)

इमं ललनाजनं सुजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निर्मिता । नोचेद्बजभूरेवंविधनिर्माणनिपुणो यदि स्थात् तर्हि समानलावण्यामन्यां तरुणीं किंन करोति । (Dk. I. 5)

यादि गर्जित वारिधरो गर्जितु तमाम निष्ठुराः पुरुषाः । अयि विद्युत्प्रमदानां त्वमि च दुःसं न जानासि ॥ ( Mk. 5 )

प्रश्चेतनं नु हरिचम्दनपष्टवानां निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजो नु सेकः।

आतप्तजीवनमनःपरितर्पणो मे संजीवनौषधिरसो नु **इ**दि प्रसिक्तः ॥ ( U. 3 )

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

नम्बार्यमिश्रैः प्रथममेवाज्ञप्तमिक्तानशाकुन्तलं नामापूष नाटकं प्रयोगेणापि-क्रियतामिति । (  $\dot{S}$ . 1 )

अनुपपन्नं खल्बीदृशं त्यायि । न कदाचित्युरुषाः शोकपात्रातमानो भवन्ति । ननु प्रवातेपि निष्कंपा गिरयः । ( Ś. 6 )

स्राति लवंगिके दिश्वधा वर्धसे। ननु भणामि प्रतिबुद्ध एवं ते प्रियवयस्यः प्रति-पश्चचेतनो महाभागो मकरन्द इति। ( Mél. 4 )

आर्य नतु रामभद्र इत्येव मां प्रत्युपचारः शोभते तातपरिजनस्य । तयथाभ्यस्तम- विशीयताम् । (  $U.\ 1$  )

स शक्तिकुमारो नाम श्रेष्टिपुत्रोऽष्टादशवर्षदेशीयश्चिन्तामापेदे । नास्त्यदाराणा-मनतुगुष्पदाराणां वा सुखं नाम । तत्कथं नु छणबद्धिन्देयं कलत्रमिति । अथ परप्रत्ययाद्वतेषु दारेषु याद्दिष्ट्वकीं संपत्तिमनभिसमीक्ष्य कार्तान्तिको नाम भूत्वा सुषं बम्राम । ( Dk. II. 6 )

विधिषयुक्तां परिगृह्य सिक्तयां परिश्रमं नाम विनीय, च क्षणम् । उमां स पश्यक्रजनेव चक्षुषा प्रचक्रमे बक्तुमनुज्झितक्रमः ॥ ( Ku. V. 32)

> नियमयसि विमार्गप्रस्थितानात्तव्ण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय । अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम् ॥ ( Ś. 5)

वपुषा करणोज्झितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत् । नतु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपाचिरुपैति मेदिनीम् । ( B. VIII. 38 )

अस्याः सर्गाविधौ प्रजापतिरभृष्यन्द्रो तु कांतिप्रदः शृंगारैकरसः स्त्रयं तु मदनो मासो तु पुष्पाकरः। वेदाभ्यासजदः कथं तु विषयन्यातृत्तकौतृहस्रो

निर्मातुं प्रमवेन्मनोइरमिदं रूपं पुराणो स्निः ॥ (  $V.\ 1$  )

There lived a rich merchant by name Dhanamitra in a town called Mapipura.

What mortal can possibly know the greatness of God, which baffles the imagination even of great sages?

He, possessed of inauspicious features, was indeed crowned king, notwithstanding that there were other qualified princes.

Who is there who will try to bring down ruin on his head with his own hands?

I congratulate you all on the accomplishment of your desired objects.

Thank God that thou art again seen by me after a long separation

Friend, please do this much for mc; I shall put on a female dress and profess myself to be your daughter; you will then take me to the king and speak to him thus.

May it be a real tiger, or some other animal dressed in a tiger's skin?

Govinda—Ráma, when will you go to wait upon the Guru?

Râma-Why, it is your turn to-day to wait upon our preceptor.

You say Govinda is very lavish in spending money; why, you yourself resemble him in this and several other respects.

If then that friend demand 'why Brutus (Gopala) rose against Cæsar (Vishņu)', this is my answer:—'Not that I loved Cæsar less, but that I loved Rome (Suvarṇapura) more.'

### LESSON XXVI.

# पुनः, प्रायः (प्रायेण), बत, बलवत्, मुहुः, यत् & यत्सत्यं.

§ 288. पुनः usually means · again'; as, पुनर्विवक्षः (Ku. V. 83) wishing to speak again'; but it has often the sense of 'whereas,' 'while,' 'on the other hand'; as, तदेव पंचयटीयनं स एव आर्यपुतः। सस पुनसन्द्रभाग्याया दृष्यमानमपि सर्वेमेषेतदास्ति (U. 3) 'it is the same Panchavati forest, and my lord is the same; but (on the other hand, however) to me, an unlucky being, all this, though before the eye, is as if nothing.'

- (a) पुन: पुन: is stronger than पुन: and means 'over and over again', 'repeatedly'; as, स्वपाठास्थनः पुनेवाच्य 'read thy lessons over and over again.' The use of पुन: with कि is already given (vide § 267).
- § 289. प्रायः or प्रायेण means 'generally,' and is used in laying down a general rule or statement; as, प्रायो भृत्यास्यजन्ति प्रचिक्तिविभवं स्वामिनं सेवमानाः (Mu. 4) 'generally ( as a general rule ) servants, waiting upon their lord, leave him when his prosperity declines ( fades away )'; प्रायेणीते रमणविरहेच्वंगनानां विनोदाः (Me 87) 'generally these are the amusements of women during their separation from lovers.'
- § 290. \*बत is used in the following senses:—(1) 'alas,' to express pity or sorrow; as, अहो बत महत्पापं कर्ते क्यवसिता वयं (Bg. I. 45) 'alas! what a great sin are we going to commit!'; (2) 'joy' or 'surprise', and it is generally found in conjunction with अहो in these senses; as, अहो बतासि स्पृद्दणीयवीर्यः (Ku. III. 20) 'Oh! how enviable thy valour'; so अहो बत महिंच अं (K. 154); हता बत बराकी सा (G. M.); (3) as a vocative particle; as. बत वितरत तोयं तोयवाहा नितान्तं (G. M.) 'O clouds, give plentiful water'; त्यजत मानमलं बत विग्रहे: (R. IX. 47).
- § 291. बलवत्, meaning 'having strength', is used as an adverb, in the sense of 'strongly', 'excessively', 'very much'; as. हाव इन्त्रियक्षीर्थं बलविक्तज्ञाह (Ku. III. 69) 'Siva strongly (perforce) curbed (quieted) the agitation of his senses'; बलवदस्यस्थशारीरा शकुन्तला (S. 3) 'Sakuntalá is very severely indisposed.'
- § 292. सहु: means 'often'; as, बालो सह रोदिति ' the child often weeps'; and in this sense it is generally repeated. It also means 'at one time—at another time', 'now—now', and is used with each clause; as, सह अंश्यहीजा सहरपि बहुभापितफला अहो चित्राकारा निपतिरिव नीतिनीयिवः (Mu. 5) 'at one time (now) its seeds seem to disappear; at another (now) it yields many fruits. Oh, how varied is the policy of a politician, like Fate!'
- § 293. यत् introduces a direct assertion with or without इति at the end; as, सत्योगं जनप्रवादो यत्संपत्संपदमनुवधनातीति (K. 73) 'the popular

<sup>\*</sup> खेदानुकम्पासंतोपंविस्मयामन्त्रणे बत । (अ.)

saying is true that one fortunate thing follows another;' तस्य कदा-चिचिन्ता समुत्यका यदर्थोत्यन्युपायाध्विन्तनीयाः कर्तव्याध्व (P. 1) 'a thought once occurred to him that means for acquiring wealth should be devised and executed.'

- (a) यत has the force of 'that' in such sentences as 'art thou mad that thou speakest so incoherently?'; कि त्वं मत्तोसि यदेवमसंबद्धं प्रलपसि; or 'because', or 'since;' as, कि शेवस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत् (Mu. 2) 'does not the serpent Sesha feel the heaviness of the load on his body, because he does not throw down the Earth (from his head)?;' प्रियमाचितं लते त्वया मे यदियं पुनर्मया दृष्टा (V. 1) 'O creeper, you have done me a service, since she has been once more seen by me.'
- Obs. In translating sentences having the sense of 'since—therefore,' 'because—hence,' 'therefore', 'hence,' may be translated by तत . or ततः, or the whole sentence may be expressed by using बत् or यतः; as, अहं भातरं यहासिष्कासयामि यत् (यतः ) सोऽतीव दुर्रतः 'I shall drive my brother out of the house because he is exceedingly ill-behaved.'
  - § 294. यत: 'means from which place,' being used for यसात; as, यतस्यया ज्ञानमशेषमातं (R. V. 4) 'from whom (your preceptor). complete knowledge has been obtained by you;' or it means 'for,' 'because,' 'since,' when a reason is assigned; as. किमेबम्रस्यते महदन्तरं यत: कर्युरद्वीप: त्वर्ग एव (H. 3) 'why do you say so? There is a great difference; for the Karpúra island is heaven itself.'
  - § 295. यत्सत्यं, regarded as one word, is used in the sense of 'to be sure, 'to own or to speak the truth,' 'verily,' as, असंग्रहाशंसयास्य वो वचनस्य यत्सत्यं कस्पितमिव मे हृद्यं (Ve. 1) 'by the ominous nature of this your speech, my heart, to speak the truth, trembles.'

यद्वेतसः कुञ्जलीलां विडम्बयति तिक्मात्मनः प्रभावेण ननु नदी-वेगस्य । ( 8. 2 )

इदं तत्प्रत्युत्पन्नमति स्त्रेणामिति यदुच्यते । ( S. 5 )

निराकरणाविक्रवायाः प्रियायाः समवस्थामनुस्मृत्य बळवद्शरणोस्मि । (ई. 6)

सर्वथा न कं चिन्न खलीकरोति जीविततृष्णा यदीदृगवस्थमपि मामा-यासयति जलाभिलाषः । ( K. 35 )

पुण्यभाजः सल्वमी मुनयो यदहर्निशमेनं भगवन्तं पुण्याः कथाः शृण्यन्तः समुपासते । (K. 43)

कस्मान्मया निष्प्रयोजनमिद्मश्वमुखद्वयमनुसूत्मिति विचार्यमाणे यत्सत्य-मात्मैव मे परिहासमुपजनयति । ( K. 120 )

अहं तं समादिशम् । सैषा सज्जनाचरिता सरणिर्यदणीयसि कारणे-. ऽनणीयानादरः संदृश्यते । (Dk. II. 7)

> अलमन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनि मया प्रयुक्तमिद्म । प्रायः समानविद्याः परस्परयज्ञःपुरोभागाः ॥ ( M. 1 )

अिय कठोर यशः किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परम् । किमभवद्विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथं बत मन्यसे ॥ ( U. 3 )

यत्सत्यं कान्यविशेषवेदिन्यां परिषदि प्रयुक्तानस्य ममापि चेतसि सुमहान् परितोषः प्रादुर्भवति । यतः ।

> चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपातिता कृषिः । न शालेः स्तंबकरिता वप्तुर्गुणमपेक्षते ॥ (Mu. I)

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

अथ तेषां मध्यात् काकः घोषाच । स्वामिन्वयं तावत्सर्वत्र पर्यटिताः परं न किंचित्सस्वमासादितं दृष्टं वा । तद्य मां भक्षयित्वा प्राणान्धारयतु स्वामी येन वेषस्याप्यायना भवति । मम पुनः स्वर्गप्राप्तिरिति । ( P. I. 11 )

इह ( पंचमे प्रकोष्ठे ) गंधर्वसरगणिरिय विविधालंकारशोभितैर्गणिकाजनैर्बेधुलैश्च , यत्सत्वं स्वर्गायत इदं गेहम् । ( Mk. 4 )

आपरितोषाहिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगिवज्ञानम् । बलबद्पि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ ( Ś. 1 ) ज्वलित चिलितन्धनोऽग्निविष्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते । प्रायः स्वं महिमानं क्रोधात्प्रतिपयते जंतुः ॥ ( Ś. 6 ) अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन्विगणयात्मनः । उपस्थितेयं कल्याणी नान्नि कीर्तित एव यत् ॥ ( R. I. 87 ) अथवा मम भाग्यविष्ठवादश्चानः कल्पित एव वेधसा । यदनेन तर्कनं पातितः क्षपिता तिहृदपाश्विता लता ॥ ( R. VIII. 47 ) खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्य मुलं गतः । तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छित यत्र भाग्यरहितस्तत्रवेव यान्त्यापदः ॥ ( Bh. II. 90 )

I do not think it proper to speak on this subject, because I amnot conversant with its details.

Since you broke open my house last night, I take you prisoners. and shall take you to the Court for inquiry.

In matters concerning girls, householders generally see with the eyes of their wives.

Oh, the unparalleled splendour of this place! To own the truth, it will vie even with the garden of Indra in point of beauty.

Is the place, from which you have come, supplied with plenty of corn?

I am going to execute my master's command, but where are: you going?

Thus the wood-cutter saved his life and wealth, while the evil spirit was engaged in employment for whole twelve years.

Suvadanà tells me that Chandralekhá, her mistress, has been very ill since the day of her dancing in the temple of Durga; I must now go to inquire how she is doing.

As a general rule the regard shown by masters to their servants varies as the nature of the work intended to be accomplished through them.

Do you think the sun is not exhausted simply because he never remains stationary in his celestial path?

Friend, cut off my snares very soon and save me; for it is truly said that 'adversity is the touchstone of friendship.'

### LESSON XXVII.

## यथा-तथा & यावत्-तावत्.

§ 296. Tay by itself means (1) 'as', 'in the manner mentioned'; as, यश्राजाप्यति देवः (S. 1) just as your Majesty orders,' i. e., your orders will be obeyed; (2) 'namely,' 'as follows,' 'so'; as तवशानभ्यते (P. I) it is as stated below (as follows); it is namely reported': (3) 'like', 'as' showing 'comparison' like इद ; as, आसीदियं दहारथस्य यह यथा औ: (U. 4) 'sho was in the house of Dasaratha like the Goddess of wealth'; (4) it is used to introduce a direct assertion, to report words or speeches, occuring in the direct construction in English; as, विवितं खळ ते यथा स्मरः क्षणमप्युत्सहते न मां विना ( Ku. IV. 36) it is already known to you that Cupid does not feel at ease without me even for a moment.' apar in this sense is usually followed by end; as, संविद्योरिम तातेन यथा वत्स मित्रावसी जीमतवाहनाचोग्यतरी बरी न संस्थात । तस्मादस्मै मलयवती प्रतिपायतामिति ( Någ. 2 ) 'I am entrusted with a message by my father (to this effect):—'O Mitrávasu, a better' bridegroom than Jîmûtavâhana cannot be found; so give him Malayavatî'; (5) 'as,' 'for instance'; as, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बह्रिः यथ । महा-

नसे (Tarka.) 'wherever there is smoke, there is fire; for instance, in the kitchen'; (6) 'so that', where चेन often takes the place of यथा; as, न्बं दर्शय तं चौरासिंहं यथा ड्यापाद्यामि (P. I. 8) 'show thou that rogue of a lion so that I may kill (him)'; स्वामिन्मम पाणैः प्राणयात्रा विधीयतां येन ममा-भयलोकप्राप्तिमंबति' (P. I. 11) 'Lord, maintain yourself by my life, so that I may secure both the worlds.'

- § 297. यथा and तथा, when used as correlatives of each other, have the following senses:—(1) 'as—so,' in which case तद्वत् sometimes takes the place of तथा; as, यथा उक्षस्तथा फलं 'as the tree, so the fruit'; यथा बीजांकुर: मुक्सः पयलेनाभिरक्षितः। फलप्रदो भवेत्काले तद्दलोकः सर्क्षितः (P. I. 8) 'as a small sprout growing from a seed, carefully tended, will yield fruits at the proper time, so (will) people when properly protected'; (2) 'so—that,' where तथा stands for so, and यथा for that; as, यदि वामनुमतं तथा वर्तथां यथा तस्य राजवेरनुकंपनीया भवामि (S. 3) 'if you approve of it, so act that I shall be favoured by the royal sage'; अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिन्ये यथा स वयं करिन्यति (P. I. 1.) 'I, requesting his Majesty, shall so manage that he will kill him.'
- O's. The words ईह्इ।, ताइइ।, तावत्, एतावत्, इयत् &c., are similarly used for तथा, and forms of the relative pronoun (generally येन) are used with the second clause for यथा; as, ईह्इी अहं मन्द्रभागिनी यस्या न केवलमार्यप्रविद्धः पुत्रविरहोपि (U. 3) 'I am so unfortunate that not only am I separated from my lord, but even from my children;' मम चैताबान् लोभविरहो येन स्वहस्तगतस्वर्णकंकणमपि यस्मै कस्मैचिहानुमिञ्छामि (H. 1) my absence of greed (desire) is such that I wish to give to anybody this golden bracelet, though actually in my hands.'
- (3) 'since-therefore,' 'because (as)-so;' as, यथायं चित्र-सल्याचलशिलासंचयः प्रचंडो नभस्यांस्तथा तर्क्यामि आसन्धिस्तः पक्षिराजः (Nág. 4) 'since (as) this wind is terrible, shaking the collections of stones on the Malaya mountain, (therefore) so I think that the lord of the birds has approached;' (4) 'if-then,' used like यदि-तिहैं; or as a strong form of adjuration, 'as surely as—so surely;' as,

बाङ्मनःकर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे । तथा विश्वंभरे देवि मामन्तर्भातुमईसि ॥ ( R. XV. 81 ) 'If (as surely as) there is no unchastity in my conduct with regard to my husband, in word thought or deed, then (so surely), O all-pervading Goddess (Earth), be pleased to take me in'; (5) 'as much—as, 'so much—as,' where तथा stands for 'as much or so much' and यथा for 'as', when the sense intended is that of 'equality of relation;' as, न तथा बाधते इति यथा बाधति बाधते (Su.) 'cold does not pain me so much as does the (form) Bádhati.' In this sense एव is often used with यथा and तथा, or with one of them, to make the equality more emphatic, and then they may be translated by 'as—as'; as, वध्वतुकेष यथेव शांता प्रिया तद्गास्य तथेव सीता (U. 4) 'among the four daughters-in-law Sità was as dear to him as his daughter Sántà.'

(a) यथा and तथा are repeated (यथा यथा—तथा तथा) in the sense of the word the, used with adjectives in the comparative degree, the adjectives themselves being translated by their Sanskrit equivalents; or in the sense of 'the more-the more,' 'the less-the less;' as, 'the older he grew, the stronger became his torment (anxiety) caused by want of issue' यथायथा योवनमतिचक्राम तथा तथा अनपत्यताजन्मा महानवर्धतास्य संतापः (K. 59); so, 'the less you think of your lost son, the less will be your sorrow' यथा तथा सृतपुत्रं न चिन्तपिष्यासि तथा तथा तथा तव दुःखं शममेष्यति, or यथा यथा अल्पीयसी पुत्रचिन्ता तथा तथा अल्पीयो दुःखम.

§ 298. \*यावत, used by itself, is used in the sense of 'as far as', 'till,' 'for,' showing duration of time or space, and governs the Accusative case; as, स्तन्यत्यागं यावत्पुत्रयोरवेक्षस्व (U.7) 'take care of (these) sons till they are weaned;' ।क्वियन्तमवधि यादवस्मचरितं चित्रकारेणा-लिखितं (U.1) 'till what limit (how far) has our life been painted by the painter?'

(a) यावत् sometimes has the sense of just then,' denoting an action that is intended to be done immediately (vide § 190); as, तवावद् गृहिणीमाद्य संगीतकमनुतिष्टामि (Ś. 1) 'therefore, calling my wife, I shall begin the concert;' यावदिमां छायामाशित्य प्रतिपालयामि तां ' (Ś. 3) 'having resorted to this shade, I shall then wait for her.'

<sup>\*</sup> यावत्तावद्य साकल्पेऽवधी मानेऽवधारणे।(अ.)

- \$ 299. Used as correlatives यावत् and तावत् have these senses:—
  (1) 'as much—as,' तावत् standing for 'as much,' and यावत् for 'as,'
  both being used like nouns or adjectives; as, पुरे तावन्तमेवास्य तनोति
  रिवरातपम्। दीधिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यते॥ (Ku. II. 33) 'the sun
  sheds only as much light in his city as causes the bursting open of
  lotuses in his ponds'; (2) 'all', where the two together have the sense
  of totality; as, यावहनं तावद् भुक्तं (G. M.) 'I have eaten all that was
  given'; यावन्मानुष्यके शक्यमुपपदियत्तं तावत्मविष्यायतां (K. 62); (3) 'as
  long as—so long,' where यावत् stands for 'as long as' and तावत् for 'so
  long'; as, याविद्वनोपार्जनशक्तस्ताविज्ञपरिवारो रक्तः (Mohamudgara) 'as
  long as one is able to acquire wealth. so long is his retinue attached
  to him'.
- Obs.—(a) Where in English 'as long as,' 'so long as', or 'till', 'until' &c., are used, both यावत and तावत will have to be used in Sanskrit, यावत with the clause introduced by 'as long as', 'till' &c., and तावत with the principal clause; as, 'as long as the responsibility of the kingdom is entrusted to me, I shall keep the subjects contented' यावदाज्यभारो मिय विन्यस्तरतावदहं प्रजा अनुरक्ताः करियामिः 'charioteer, stop the chariot till I get down' मृत तावद्रथं स्थापय यावदहमवतरामि.
  - (b) In translating sentences introduced by 'before'. यावस will have to be used for 'before,' it being equivalent to till not; as, यावदेते सरसी नोत्पतन्ति तावदेतेभ्यः प्रवृत्तिरवगमायितव्या (V. 4) 'I must obtain information from them before they fly up from the lake.'
  - \$ 300. Sometimes यावत्—तावत् have simply the force of when—then'; as, यावदसौ पान्य उत्थायोध्वं निरीक्षते तावनेनावलोकितो हंसः काण्डेन हतो स्थापदितश्च (H. 3) 'when the traveller, having got up, looked upwards, (then) the flamingo being observed by him was struck with an arrow and killed'; and sometimes the sense of 'as soon as', 'no sooner—than', 'scare:ly—when' &c., where याचत् stands for 'no sooner', 'scar e'y' &c., and तावत् for 'than' 'when' &c.; as, एकस्य दु:खस्य न यावदन्तं गडा कि .....तावव् दितीयं सद्धात्थितं मे (H. 1.) 'scarcely had I gone ( before I had

gone) to the end of one calamity, when another has befallen me again!

भगवन्संकल्पयोने प्रतिबन्धवत्स्विप विषयेध्वभिनिवेश्य तथा प्रहरसि यथा जनोयं कालान्तरक्षमी न भवति । (M. 3)

अकथितोपि ज्ञायत एव यथायमाभोगस्तपोवनस्येति । ( ई. 1 ) आश्रमवासिनो यावद्वेक्ष्याहमुपावर्ते तावदार्द्रपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः । ( ई. 1 )

बहुवहुभा राजानः श्रूयन्ते । तद्यथा नौ प्रियससी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाहय । (Ś. 3)

संजीवक आह । भो मित्र कथं ज्ञेयो मयासौ दुष्टबुद्धिरिति । इयन्तं कालं यावदुत्तरोत्तरस्नेहेन प्रसादेन चाहं दृष्टः । (P. I. 15)

यथेवं नकुलस्य बिलद्वारात्सर्पकोटरं यावनमत्स्यमांसशकलानि प्रक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टसर्पं विनाशयति । ( P. I. 20 )

अयि मातर्देवयजनसंभवे देवि सीते ईटशस्ते निर्माणभागः परिणतो येन लज्जया स्वच्छन्दमाकन्दितुमपि न शक्यते । (U. 4)

ततो याषद्सौ पान्थस्तद्वचिस प्रतीतो लोभात्सरास स्नातुं प्रविशति तावन्महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः । ( H. 1 )

यथा यथेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिसेव कज्जलमालिनमेव कर्म केवलमुद्दमति । ( K. 105 )

यावत्संबन्धिनो न परापतन्ति तावद्वत्सया मालत्या नगरदेवतागृहं गन्तव्यमित्यादिशन्ति भगवतीनिदेशवर्तिनोऽमात्यदाराः । (MAI 6) यथेतोमुखागतेरपि महान्कलकलः श्रुतोऽस्मामिस्तथा तर्कयामि अन्यदपि पारक्यं बलमुपगतिमिति । (Msl. 8)

कोधं प्रभो संहर संहरेति यावट्टिरः से मरुतां चरन्ति।

तावत्स विह्नर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ ( Ku. III. 72)

यथैव श्लाध्यते गंगा पादेन परमेष्ठिनः ।

प्रभवेण द्वितीयेन तथैवोच्छिरसा त्वया ॥ ( Ku. VI. 70 )

अर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः

कियाः सर्व। विनइयन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ( H. 1 )

यावतः कुरुते जन्तुः संबन्धानमनसः प्रियान् ।

तावन्तोपि विलिख्यन्ते हृद्ये शोकशंकवः ॥ ( H. 4 )

स तावद्भिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ वसु ।

यावतेषां समाप्येरन् यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः ॥ ( B. XVII. 27 )

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

यावत्तत्रभवान्वयस्यः कार्यासनादुत्तिष्ठाति तावदेतस्मिन्विरलजनसंपाते विमानोन्तरंगपरिसरे स्थास्यामि । (  $V\!\!\cdot\!2$  )

तदेवंप्रायेऽतिकुटिलकष्टचेष्टासहस्रदारुणे राज्यतंत्रेऽस्मिन् महामोहान्धकार-कारिणि च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहरयसे जनैनोपालभ्यसे छह्निह्निः क्षिप्यसे विषयेनं विरुष्यसे रागेण नापहियसे छखेन । ( K. 109 )

यथा यथा चलितजलयम्भविगलिताभिरंबुघाराभिराहन्यते सा तथा तथा वेद्युतानलसहोदर इव स्फुरित मदनपावकः । ( K. 251 )

चन्द्रापीडः प्रातरेव किंवदंतीं शुश्राव यथा किल दशपुरीं याचत् परागतः किंघावार इति । (  $\mathbf{K}$ . 262 )

वर्त्स याबद्धं संसारस्तावत्सि देवेयं लोकयात्रां यत्युत्रैः पितरो लोकस्येप्यतु-वर्तनीया इति । ( Ve. 3 )

अपि दृष्टवानसि मम प्रियां वने कथयामि ते तदुपलक्षणं शृष्ठ । पृथुलोचना सहचरी यथैव ते सभगं तथैव खलु सापि वीक्षते ॥ ( V.4 ) .

वितरित एकः पाजे विषां यथैव प्रथा जहे न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा । भवित च पुनर्भुयान्भेदः फलं प्रति तयथा प्रभवित शुचिर्विम्बोद्याहे मणिर्न सुदां चयः ॥ ( U. 2 )

यथा कालकृतोयोगान्कृषिः फलवती मवेत् । तद्वन्नीतिरियं देव चिरान्फलित न क्षणात् ॥ ( H. 3 )

कोडीकरोति प्रथमं यथा जातमनित्यता ।

भात्रीव जननी पश्चात्तथा शोकस्य कः क्रमः ॥ ( Någ. 4 )।

यथा काष्ठं च कार्षं चं समेयातां महोदधौ ।

समेत्य च व्यपेयातां तेइद्भृतसमागमः ॥ ( H. 4 )

उभयोर्न तथा लोकः पावीण्येन विसिष्मिये।

नृपतेः ,श्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया यथा ॥ ( R. XV. 68 )

यावत्स्वस्थामिर्दे कलेवरगृहं यावच दृरे जरा यावचे न्द्रियशक्तिरशतिहता यावत्क्षयो नायुषः । आत्मश्रेयासि तावदेव विद्वषा कार्यः प्रयत्नो महान्

प्राहीसे भवने त क्रपखननं प्रत्ययमः कीदृज्ञः॥( Bh. III, 88 )।

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥

( Bg. XI, 29 )

A hundred schemes have been devised by me for his ruin, in consultation with my friends; they are as follows.

I suppose you have already heard that in the heavens dwells a class of nymphs called Apsarasas.

He is like Bhima in heroism, but in wickedness of heart he surpasses the cruellest of demons.

Rávana so pleased Samkara by his austere penance, that the God granted him several boons.

This king governs his country so well that not one of his numerous subjects is disloyal to him.

Since all the preparations of war have been completed, I do not think it proper to treat with the enemy.

The more I think about this world, the more does my mind become disgusted with it.

The moment he stepped into his house, his wife rushed to him exclaiming 'a serpent has bitten my child.'

I hope you will stay here till Govinda comes back from his pilgrimage.

As long as I breathe, I shall defend my dear country even at the cost of my life, so that I may not die with a name sullied with disgrace.

He took the doctor's medicine for ( यावत ) 21 days, but finding no change for the better, he ceased to take it.

The teacher beat the child with a stick so severely that he fell down senseless on the ground.

The more do philosophers think about God, the less do they know him.

He is as much distinguished by the purity of his conduct as by his talents, and as intent upon restraining his senses as upon doing good to others.

Do you not know that all carnivorous animals are provided with claws? ( use यावत—तावत).

The more diligently you study, the fewer will be your chances of failure, and the greater the probability of improvement.

### LESSON XXVIII.

# वरं-न, वा, स्थाने, इंत, हा, & हि.

- § 301. बरं with न generally followed by च, तु or पुनः is used in the sense of 'better—than,' better—but not,' to express preference; वरं being used with the clause containing the thing preferred (which is put in the nominative case) and न च, न तु or न पुनः with the clause containing the thing to which the first is preferred (this also being put in the nominative case); as, वरं कच्या जाता न चाविद्वांस्तनयः (P. I. 1) 'better (that) a girl (be) born rather than a foolish son'; वरं प्राण-त्यागा न पुनरधमानामुष्णमः (H. 1) 'better to lose life, but not vicinity of (contact with) the base.'
- (a) Sometimes न is used without च, तु or पुनः; as, याच्या मोबा बरमधिग्रणे नाथमे लब्धकामा (Me. 5) better (that) a request to a worthy person (should even be) unheeded, than that it being made to a base man should be gratified, वरं भ्रांतं बनचरैः सह न मूर्वजनसंपर्कः (Bh. II. 14) fit were better to roam with wild ones than (to keep) company with foolish people.'.
- § 302. \*बा is an alternative conjunction meaning or'; but its position is different in Sanskrit, being similar to that of च; see § 272; ' Råma or Govinda' रामो गोविंदो वा ा रामो वा गोविंदो वा.
- (a) It has also these senses:—(1) 'and,' 'as well.' also'; as, पञ्छले कथय महाश्वेतायाः कादंबयांश्व कुशलं कुशलं विश्वालां वा सकलः परिजन इति (K. 230) 'Patralekhå, tell me whether Mahåśvetå and Kådambarî are doing well, and also whether the whole retinue is doing well'; (2) 'like,' 'as', having the sense of इच; as, जातां मन्ये नुहिनमधितां पश्चिमीं वान्यक्षां (Me. 86) 'I consider her to be changed in form (appearance) like a lotus blighted by frost'. (3) 'optionally,' mostly in grammatical rules; as, दोषो गो। या चित्तविरागे।(Pån. VI. 4.90-91) 'in the causal the उ of दुष् is lengthened; but optionally, when it means to pervert the mind.'
  - (b) at is added to the interrogative pronoun and its derivatives

<sup>\*</sup> वा सम्रचय एवार्थ उपमानविकल्पयोः । (हे.)

in the sense of 'possibly, ' like इव, or नाम ( see § 257 ); as बतः को बा त जायते ( P. I. 1 ) 'who possibly, that is dead, is not born again?'; कस्य बान्यस्य बचिस मया स्थातव्यं (K. 156) 'whose words else should I possibly act up to ?'; कथं वा गम्यते (U. 3) 'how indeed can you go ?'

§ 303. 47, when repeated, has the sense of 'either-or.' 'whether-or'; as, उभे एव क्षमे वोद्वसमयोबीजमाहितम्। सा वा शंभोस्तदीया वा सूर्ति-जिलमंदी मम। (Ku. II. 60) 'two only are able to bear the seed of us two; either she (Parvati) of Sambhu, or his watery form, mine'; तच्च कविपरिश्रमानुरोधादा उत्तानकथावस्तुगौरवाद्वा नवनाटकदर्शनकतुहलाह्या भवजिरवधानं दीयमानं पार्थये। (Ve. 1) 'I solicit your attention being paid to it, whether out of regard to the poet's labour, or the importance of the sublime subject-matter, or a desire to see a new drama represented.

§ 304. स्थाने is used as an adverb in the sense of ' justly,' 'preperlu.' 'it is quite proper that'; as, स्थाने प्राणाः कामिनां दृत्यधीनाः (M. 3) 'it is proper (it is justly said ) that the life of lovers is in the hands of (depends upon) messengers '; स्थाने तपो दश्वरमेतदर्धमपर्णया पेलवयापि तमं (Ku. VII. 65) 'it is quite proper that Aparna, though delicater practised a very austere penance for his sake,'

(a) अस्थाने means 'inopportune', 'out of place'; as, अस्थाने इयो-रपि प्रयत्नः (Mu. 2) ' the attempt of both was out of place.'

§ 305. \* \$\frac{1}{2}\$ is used in the following senses:—(1) ' joy,' 'surprise'. ' flurry', such as expressed by ' Oh ' in English ; as, हंत प्रवत्तं संगीतकं (M. 1) 'Oh! the concert has commenced'; (2) 'compassion', 'pity'; as, पुत्रक हंत ते धानाकाः (G. M.) it is a pity, child, that you have only Dhanakas;' (3) 'oh ', 'alas,' showing grief; as, in us सानधन्यं (U. 1.) 'alas, fie upon me, an unhappy being!'; (4) it is sometimes used as an inceptive particle; as, इंत ते कथाएडगामि (Râm. I. 48, 14) 'well, now I shall tell you,'

§ 306. † gr most frequently denotes 'grief.' dejection', 'pain' as expressed by 'ah', 'alas,' 'woe me'; as, हा प्रिय जानकि (U. 3) 'alas !

<sup>\*</sup> इंत हर्षेऽत्रकंपायां वाक्यारंभविवादयोः । ( अ. )

<sup>†</sup> हा इति विस्मयविवादकारज्ञसम्सातित । (ग. क्र.)

oh beloved Jânakî;' हा हा देषि स्फुटति हृद्यं (U. 3) 'alas! alas! queen, my heart bursts.' It is sometimes used to express 'surprise'; as, हा कथं महाराजद्शस्थस्य धर्मदाराः प्रियससी मे कौसल्या (U. 4) 'Oh! indeed, she is Kausalya, my dear friend, the duly married wife of king Dasaratha.'

For the use of gr with the accusative see § 34.

Obs. The sense of ज़रूदमा 'reproach' is very rare.

- \$ 307. \*हि, never used at the beginning of a sentence, has these senses:—(1) 'for,' 'because', expressing a strict or logical reason; का, अग्निरिहास्ति धूमो हि दृद्यते (G. M.) 'here is fire, for there appears smoke'; अपि महर्षिणा त्वं यहायानुमतः। कालो ह्ययं संक्रमितुं दितीयमाध्रमं (R. V. 10) 'have you been permitted by the great sage to become a house-holder? For it is now time to enter upon the second stage of life.'
- Obs. In general statements with reference to a particular case, this sense of fs 'for' is understood.
- (2) 'indeed,' 'surely'; as. देव प्रयोगप्रधानं हि नाट्यशास्त्रं किमन वाज्यव-हारेण (M. 1) 'my lord, the science of acting, indeed, consists principally of representation; what is the use of oral discussion in this case?'; न हि कमलिनी दृष्टा ग्राहमवेशते मतंगजः (M. 3) 'surely an elephant, having seen a lotus-plant, cares not for the shark'; (3) it has often the sense of 'for instance,' (स्कुटार्थ) 'as is well-known', when a fact is stated to illustrate a foregoing assertion, in the sense of तथा च; as, प्रजानामेव मृत्यर्थे स ताभ्यो बलिमग्रहीत्। सहस्रग्रणसृत्स्रष्टुमाद्त्ते हि रसं रविः ॥ (R. I. 18) 'he took taxes from his subjects only for the sake of doing good to them; (for instance) the sun drinks up water in order to give it back increased a thousand-fold'; (4) 'only', 'alone', to emphasize an idea; as, सहो हि मदनेनायास्थते (K. 155) 'a fool only is troubled by Cupid'; (5)

**राकुन्तला**—ससि कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि । किंत्वायासयित्रीदानीं वां भावेष्यामि ।

<sup>\*</sup> हि पादपूरणे हेती विशेषेप्यवधारणे । (वि.)

उभे-अत एव खलु निर्वन्धः । स्निग्धजनसंविभक्तं हि दुःसं सहावेदनं भवति । ( b. 3 )

हंत भोः शकुन्तलां पतिकुलं विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम् । ( ध. 4 )

स्थाने सलु प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य कृते शकुन्तरा क्राम्यति । ( s. 6 )

अविनीत किं नोऽपत्यिनिर्विशेषाणि सत्त्वानि विप्रकरोषि। हंत वर्धते ते संरम्भः। स्थाने सलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतनामधेयोसि। (ई. 7)

स्थाने खलु नारायणमृषिं विलोभयन्त्यस्तद्रुसंभवामिमां दृष्ट्वा वीडिताः सर्वा अप्सरस इति । ( V .  $^{1}$  )

भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम् । अपगतमले हि मनिस न्स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखमुपदेशगुणाः । ( K. 103)

> तदेषा भवतः कांतात्यजैनां वा गृहाणवा । उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी ॥ (ई. 5)

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दोः किरणोध्विवाङ्कः॥

(Ku. I. 3)

बहूनामध्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः । तृणौरावेष्ट्यते रज्जुर्यया नागोपि बध्यते ॥ ( P. I. 14 )

कुसुमान्यिप गात्रसंगमात्रभवन्त्यायुरपोहितुं यदि । न भविष्यति हंत साधनं किमिवान्यत्प्रहारिष्यतो विषे:॥ (R. VIII. 44) सेवां लाषवकारिणीं कृतिधियः स्थाने श्ववृत्तिं विदुः । (Mu. 3) वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनृतं वरं क्रेड्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम् । वरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिरुचि-वरं भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखम् ॥ (H. 1)

### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

वरमावाभ्यां कतिपयदिवसाननयोरप्यदर्शनकृताः क्षेत्राः अनुभूता न पुनरस्या वैशंपायनानवलोकनदुःखदीनं दिने दिने मुखमीक्षितम् । (K. 204)

> असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलापि मे मनः । सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ ( Ś. 1 )

स्रतनु हृद्यात्प्रत्यादेशव्यलीकमपैतु ते किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्। पबलतमसामेषंपायाः सुभेषु हि दृत्तयः

स्रजमि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशंकया ॥ ( g. 7 )

राजा—एवमादिभिरतुपक्रम्योऽयमातंकः । पश्य—
कुस्रमशयनं न प्रत्यग्रं न चन्द्रमरीचयो
न च मलयजं सर्वोगीणं न वा मणियष्टयः ।
मनसिजरुजं सा वा दिव्या ममालमपोहितुं
रहित लघयदारब्धा वा तदाश्रयिणी कथा ॥ ( V. 3 )
स्थाने त्वां स्थावरात्मानं विष्णुमाहस्तथा हि ते ।

स्थान त्वा स्थावरात्मान विष्णुमाहुस्तथा हि ते । चराचराणां भृतानां कुक्षिराधारतां गतः ॥ ( Ku. VI. 67 )

आलोके ते निपतित पुरा सा बलिन्याकुला वा मत्सादृश्यं बिरहृतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । पृष्कुन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पंजरस्थां कश्चिद्धर्तः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ ( Me. 88 )

### अरुन्धती-हा बत्से।

शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम ततिष्ठतु तथा विशुद्धेरुत्कर्षस्वायितु मम भक्तिं ब्रह्मवति। शिद्युत्वं स्रेणं वा भवतु नतु वंद्यासि जगतो खणाः पूजास्थानं छणिषु न च लिङ्गं न च वयः ॥ ( U. 4 ) स्थाने भवानेकनराधिपः सम्नाकंचनत्वं मखनं विभर्ति । पर्यायपीतस्य सर्रेशिमांशोः कलाक्षयः श्लाध्यतरो हि वृद्धेः॥ (R. V.16)

प्रेष्यभावेन नामेपं देवीज्ञब्दक्षमा सती। स्नानीयवस्रक्रियया पत्त्रोणे वोपयुज्यते॥ ( M. 5 )

नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान् पंक्तिरथो विलंघ्य यत् । अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोपि रजोनिमीलिताः ॥ ( R. IX. 74 ) तमवेक्ष्य रुरोद सा भृशं स्तनसंवाधस्ररो जघान च । स्वजनस्य हि दःखमग्रतो विवृतहारमियोपजायते ॥ ( Ku. IV. 26 )

व्यतिषजित पदार्थानान्तरः कोपि हेतु-न खलु बहिरुपाधीन्त्रीतयः संश्रयन्ते । विकसति हि पतंगस्योदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरदमाबद्गते चन्द्रकांतः ॥ ( Mal. 1 )

अर्हस्थेनं ( दवाग्नि ) शमयितुमळं वारिधारासहस्रै-रापन्नार्तिप्रशमनफलाः संपदो ह्यत्तमानाम् । ( Me. 54 )

स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥

( Bg. XI, 36 ).

राक्षसः—अहो स्वश्लिष्टोऽभृद्वयं प्रयोगः ।

लेखोयं न ममेति नोत्तरिमदं मुद्रा मदीया यतः

सौहार्दे शकटेन खण्डितमिति अद्वेयमेतत्कथम्।

मौर्ये भूषणविक्रयं नरपतौ को नाम सभावयेत

तस्मात्संप्रतिपत्तिरेव हि वरं न ग्राम्यमत्रोत्तरम् ॥ ( Mu. 5 )

स्वस्यानिरभिलाषः खियसे लोकहेतोः प्रतिदिनमध्य वा ते वसिरवंविधेव।

अनुभवति हि सूर्ध्ना पादपस्तीवसुष्णं

शमयति परितापं छायया संश्रितानाम् ॥ ( S. 5 )

उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं बहवः खंडनहेतवो हि दृष्टाः । उपचारविधिर्मनस्विनीनां न तु पूर्वाभ्यधिकोपि भावकाृन्यः ॥ ( M. 3 )- It is far better to support one's self by begging from door to door than to be always fawning upon the haughty rich.

Either he is able to do it, or his two brothers, but not anybody else.

It is but just that he gives you this warning to spend money economically; for the marriage of your daughter is every day drawing near.

When calamities befall a man, discrimination is the real wisdom; for those who act without discrimination have their miseries multiplied.

The poet that said 'One fault merges in a collection of good qualities.' did not properly observe human nature; for, generally poverty destroys even a group of good qualities.

Who, indeed, except this magnanimous person, would risk his life to save that of others?

Be sure. O woman, that you will ere long be united with your husband; is it not a fact that a river, the water of which is dried up in summer, is again united with its current in the rainy season?

I worship all gods with the same devotion, whether they belong to the Yavanas or the Brahmanas.

I shall even prefer (use at-a) a dreary forest haunted by tigers and wolves, to a life led in poverty amongst one's kinsmen.

Woe me that have survived all that I held dearest on this earth!

Oh! I have found the ring that I had lost.

Oh! How delightful is the appearance of this man! It is just that the author of the Râmâyaṇa used divine speech to describe his manifold deeds.

Out of hundreds of kings she chose only this king for her husband; for the mind is conscious of its former associations.

Who possibly, that has fallen into the snares of the wicked, has safely escaped? And what weak person has not failed in his attempts at contending with the strong?

#### LESSON XXIX.

#### PARASMAIPADA AND A'TMANEPADA.

- (N. B.—In this and the next lesson the unspecified references are to Siddhanta-Kaumudî; and Bk. means the Eighth Canto of Bhatti-Kavya.)
- \$ 308. There are two Padas in Sanskrit: the A'tmanepada and the Parasmaipada. The A'tmanepada ('voice for one's self') denotes that the fruit of the action accrues to the agent (कर्नगामि फलं); as, कुरते 'does for himself.' The Parasmaipada ('voice for another') denotes that the fruit of the action accrues to another; गच्छति 'goes for another.' This distinction is scarcely, if ever, observed in practice. It is the original meaning of the terms, but cannot be consistently followed in all cases. Sanskrit writers use both the Padas promiscuously; as, निदेशमिदानी ओतुमिच्छामि (M. 1) 'I wish now to hear the message'; उत्कंडा-साधारण परितोषमनुभवामि (Ś. 4); यावयते साधियतं त्वदर्थ (R. V. 15).

If it be supposed that this distinction is meant to be observed when a root admits of both the Padas, this also is not borne out by usage; as, राजा स्वयूनोध्वन्द्रापीड इति नाम चकार। शुकनासीपि विभजनीचितं वैशंपायन इति नाम चके। (K. 74), where the two Padas are used in the same sense.

\$ 309. Some roots are conjugated in one Pada only, as, नम्, अब्, रुच्, भाष, &c.; some in both the Padas, as ह, चि, चुर, दुह &c.; while some are restricted to one Pada or the other, according as certain prepositions are prefixed to them, or they are used in particular senses; as, गम is Parasmaipada, but संगम is A'tmanepada; शाम 'to rule' is Parasmaipada, but आशाम 'to bless' is A'tm. Some roots of this natureare given in this and the next lesson.

## Roots of the First Conjugation.

- § 310. The root क्रम्\*, when not preceded by a preposition, takes both the Padas. But it is used in the A'tm. by itself when the sense of 'continuity' or 'want of interruption,' 'energy,' and 'development' or 'increase' is indicated; as, क्रममाणोऽरिसंसदि (Bk. 22) 'moveing unobstructed in the enemy's assembly'; अध्ययनाय क्रमते 'shows energy for studying'; क्रमन्तिसमञ्ज्ञ शास्त्राणि 'the Sastras are developed in him.'
- (a) Preceded by उप and प्रा it is A'tm. in the same senses; as, इत्युक्तवा से प्राक्रंस्त (Bk. 22) 'so saying he showed his might in the sky'; प्रीक्षितुमुपाक्रंस्त राक्षसी तस्य विक्रमं (ibid. 23) 'made bold to test &c.'
- (b) When preceded by आ, it is A'tm. in the sense of 'ascending' or 'rising' of a luminary; as, आक्रमते सूर्यः (Mbh.) 'the sun rises'; दिवमाक्रममाणेव (Bk. 23). But आक्रामति धुमो हर्म्यतलात् 'the smoke issues from the surface of the terrace'; or आक्रमति धुमो हर्म्यतलं (Mbh.) 'covers the terrace.'
- (c) With बि in the sense of 'walking,' 'placing the footsteps'; विष्णुस्रेधा विचक्रमे 'Vishnu took three steps;' वाजी विक्रमते; but विक्रामाते संधि: 'the joint splits.'
- (d) With प्र and उप, in the sense of beginning; as, बक्तं मिथ: प्राकमतैबमेनं (Ku. III. 2) 'thus began to talk with him privately.' But प्रक्रामित 'goes'; उपकामात 'comes.'
- § 311. The root † क्रींड 'to play' is usually Paras., but when preceded by the prepositions अनु, सं, परि, and आ, it is A'tm.; अनु-परि-आ-क्रींडते माणवकः; संक्रींडन्ते मणिभिः यत्र कन्याः (Me. 70) 'play with jowels.' But मानवकमनुक्रींडति (Mbh.) 'plays with Manavaka.'

<sup>\*</sup> दित्तिसर्गतायनेषु क्रमः। उपपराभ्याम्। आङ उद्रमने। वेः पादिवहरणे। जीपाभ्यां समर्थाभ्याम्। अनुपसर्गाद्वा। ( I. 3. 38-43 )

<sup>†</sup> की हो ऽनुसंपरिभ्यश्व । ( I. 3. 21 )

- (a) Whit # it is Paras. in the sense of 'making a noise'; as संक्रीबाले हाकदानि ( Mbh. ) 'the carts creak.'
- § 312. \*THE with # is A'tm. in the sense of 'communicate with'. 'unite with,' 'join'; as, अक्ष्यते: समगंति (Dk. II. 2) 'I joined game blers.' So क or क्रुड्ड with सं; as, समारन्त ममाभीष्टाः ( Bk. 16 ).
- § 313. The root tar to walk, when preceded by 34, is A'tm., when used transitively; as, पानजाण्डाः पथः क्षीबा वृन्दैरुदचरन्त च (Bk. 31) 'drunkards, being intoxicated, strayed away from the paths in crowds': so धर्मस्वरते 'transgresses duty.' But बाज्यस्वरति 'vapour goes up.'
- (a) With #, it is A'tm. when used with the instrumental of a conveyance; as, याने: समचरन्तान्ये ( Bk. 32 ) 'others went in vehicles': कचित्पथा संचरते सराणां ( R. XIII. 19 ) 'now passes through the path of gods (sky).'
- § 314. 1 (37, when preceded by (3 and 47), in the sense of 'to conquer', or 'to be victorious', and 'to defeat' respectively, is A'tm: as, चक्षमेंचकमंद्रजं विजयते (V. B. 1) her (blue) eye surpasses the blue lotus'; विजयतां देव: ( M. I ) victory to your Majesty!'; खं पराजयमानीमी (Bk. 9) 'defeating (completely overstriding) the sky.'
- § 315. When § तप्र to heat', preceded by वि or उद्द , is intransitively used, or has a limb of the body' for its object, it is A'tm.; as रविवितपतेत्यर्थं (Bk. 14) the sun is shining very hot'; तीवमत्तपमानोय-सञाक्यः सोदमातपः (ibid. 15) this excessively scorching heat is unbearable'; उत्तपते-वितपते-पाणी (Mbh.) 'he warms his hands.' But उत्तपति सवर्ण सवर्णकार: (Mbh.) 'a goldsmith heats (causes to melt) gold'; so चैत्रो मैत्रस्य पाणिमत्तपतिः
- Obs. तप, by itself, is intransitive; as, तमस्तपति धर्मोशो कथमाबि-भीविष्यति (S. 5) how will darkness manifest itself, when the sun is shining?

 $_{\rm J}$  \* समो गम्यृच्छिक्ष्याम् । (  $_{\rm I}$  3,  $_{\rm 29}$  )  $_{\rm J}$  + उद्ध्वरः सकर्मकात् । समस्तृतीयायुक्तात् । (  $_{\rm I}$  3,  $_{\rm 53-4}$  )

<sup>1</sup> विपराभ्यां जे: ( I 3. 19 )

<sup>§</sup> उद्विभ्यां तपः। ( I. 3. 27 ). स्वांगकर्मकाश्चेति वक्तव्यम्। Vart.

- § 316. \* नी ' to lead or carry', without a preposition, or with the prepositions उद, उप, or दि, is A'tm. in the following senses:—(1) instructing (lit. honouring); as, जाने नयते 'gives instructions in Sastra'; (2) 'lifting up'; as, दंदस्याये 'lifts up a stick'; (3) 'initiating into sacred rites'; माणवकस्पनयते 'invests Maṇavaka with the sacred thread'; (4) 'knowledge', 'investigation'; तत्त्वं नयते 'investigates the truth'; (5) 'employing on wages', 'hiring'; इमीकरानुपनयते 'employs labourers as hired servants'; (6) 'paying off', as a tribute, debt. &c.; करं चिनयते 'pays the tax due to the king'; (7) 'spending', 'applying to use'; ज्ञतं चिनयते 'spends a hundred (for charity).'
- (a) नी with वि is A'tm., only when the object is something else than 'a part of the body'; as, विनेष्ये क्रोधमध वा (Bk. 22) 'or I shall' remove (restrain) my anger'; but गंडं विनयति 'turns away his cheek.'
- Obs. विनी in the sense of 'teaching', 'taming', 'domesticating', is Paras.; वन्यान्विनेष्यक्षिव दुष्टसत्त्वान (R. II. 8) ' as if wishing to tame the wicked animals of the forest'; so विनिन्धोरनं ग्रुश्ये ग्रुश्ये (R. III. 29).
- § 317. †यम् preceded by आ is A'tm., either when it is intransitively used, or has 'a limb of the body' for its object, or anything other than a work of composition; as आयच्छते 'spreads;' पाणिमायच्छते 'stretches his hand'; बस्नमायच्छते 'spreads the cloth.'
- (a) Preceded by सं it is A'tm., when the object is not 'a literary work;' as, ब्रीहीन्संयच्छते 'gathers rice;' भारमुखच्छते 'lifts up a load;' but उद्यच्छति वेदं 'tries hard to learn the Vedas.'
- (b) यस with उप is A'tm., in the sense of 'marrying,' 'espousing,' or 'accepting' in general; as. सीतां हित्वा दशस्यिरपुनीपयेमे यदन्यां (R. XIV. 71) 'that the enemy of the ten-mouthed (Ràvaṇa), having abandoned Sita, did not marry another.'
  - § 318. ‡रम 'to sport' is usually A'tm., but preceded by the

<sup>\*</sup> समाननोत्संजनांचार्यकरणज्ञानभतिविगणनव्ययेषु नियः। (1. 3. 36)

<sup>†</sup> आङ्गे यमहनः।  $(I.\,3.\,28)$ ; समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे। $(I.\,3.\,75)$ ; उपा $^{\circ}$ न्सः स्वीकरणे।  $(I.\,3.\,56)$ 

<sup>‡</sup> स्याङ्परिभ्यो रमः । विभाषाऽकर्मकात् । ( I. 3. 83-85 )

prepositions, वि, आ, or परि it is Paras.; as विरम विरम बह्ने (Ratn. 5) 'stop, stop, O fire'; आरमति उपाने 'takes rest in a garden'; अर्ज पर्यरमतस्य दर्शनात् (Bk. 53) 'was for a time pleased at his sight.'

- (s) With उप, when intransitively used, रस् takes either Pada; as उपारंसीच संपद्यन् वानरस्तं चिकीचितात् (Bk. 54) 'the monkey, seeing him, desisted from what he meant to do'; नाज सीतेत्युपारंस्त (Bk. 55) 'he stopped seeing there was no Sîtâ'.
- \$ 319. \* बद 'to speak' by itself is A'tm., in the following senses—(1) 'showing brilliance or proficiency in '; as बाके बदते; (2) 'pacifying or coaxing' (generally preceded by उप in this sense); as भूत्यानुषवृत 'conciliates or cajoles his servants'; (3) 'knowledge'; as, बाके बदते 'knows Sâstra'; (4) 'toil,' 'effort'; as, क्षेत्रे बदते 'toils in the field'; (5) 'difference of opinion', 'quarrel' (generally preceded by दि in this sense); as परस्परं विवद्मानानां आकाणां (H. 1) 'of mutually conflicting scriptures'; (6) 'flattering' 'requesting'; as, दातारह्मपबदते 'coaxes the donor' [this sense is analogous to (2)].
- (a) With संघ it is A'tm., in the sense of 'loud and distinct speaking' (as that of men &c.); as संघवदन्त आहाणाः 'the Brahmanas are speaking loudly together'; but वरतन् संघवदन्ति कुक्कटाः (Mbh.) 'O beautiful lady, the cocks are crowing.'
- (b) With अनु, बद is A'tm., under the same circumstances as (s), when it is intransitively used; as अनुबद्ते कह: कलाएस 'Katha imitates Kalapa'; but उक्तमनुबद्ति 'recapitulates or reproduces what is said'; अनुबद्दि दीणा 'the lute resounds.'
- (c) With विष, in the sense of 'disputing', 'wrangling', it takes either Pada; as, विभवदन्ते-ित वैद्याः 'the doctors are at variance' (are disputing); ऐदिभवदमानेस्तां संयुक्तां बह्मराक्षसेः (Bk. 30) 'went to it filled with wrangling evil demons.'
- (d) With अप it is A'tm., in the sense of 'reviling', 'reproaching'; as, न्यायमपबदते; सुभ्योऽपबद्मानस्य (Bk. 45).

<sup>\*</sup> आसनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमस्युपमन्त्रभेषु बदः। व्यक्तवाचां सम्बद्धारणे । कर्मकात्। विभाषा विप्रहापे। ( I. 3. 47-50 )

- § 320. \*स्था is A'tm. by itself, in the sense of 'disclosing one's intentions'; as गोपी कृष्णाय तिष्ठते; or 'accepting as umpire;' as, संशय कणीविष्ठ तिष्ठते य: (Ki. III. 14) 'who, when he is in doubt, has recourse to Karna as his judge or umpire.'
- (a) With सं, अव, प्र, and sometimes वि it is A'tm., as, वारिक्षात्प्रक-पर्य बान्धवजनो बाक्ये न संतिष्ठते (Mk. 1) 'on account of a man's poverty, his relations do not act up to his words;' क्षणमप्यवतिष्ठते असन् यदि जंतुः (R. VIII. 82) 'if a being breathes on though only for a moment;' इरिहेरियस्थमथ प्रतस्थे (Si. III. 1) 'then Hari set out for Hariprastha'; so अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते (S. B. 45); अग्रेज्बेलतः विस्कृष्टिंगा विप्रतिष्ठरन् (ibid.).
- (b) With आ it is A'tm., only in the sense of 'solemn declaration' (प्रतिज्ञा); as जलं विषं वा तव कारणादास्थास्ये (Mb.) 'for thee I shall surely have recourse to water or poison.'
- § 321. With उद् in its literal sense of 'getting up' it is Paras.; but in a figurative sense, it is A'tm; as उत्तिष्टमानं मित्रार्थे कस्त्यां न बहु-मन्यते (Bk. 12) 'who does not esteem you, who strive for your friend;' सकादुत्तिक्षते 'raises himself up (aspires) to absolution;' see Ki. XI. 13, and Si XIV. 17; but पीठाद्वतिक्षति and ग्रामाच्छतस्तिक्षति 'a hundred is yielded by a village.'
- \$ 322. ‡With उप it is A'tm., in the sense of 'waiting upon in a religious manner,' 'worshipping' (as a deity); as, ये सूर्यमुपतिष्ठन्ते मन्त्रे: (Bk. 13) 'those who wait upon the sun according to religious mantras;' न ज्यंबकादन्यसुपास्थितासो (Bk. I. 3).
- Obs. \*\*In this sense of 'waiting upon' in general, the root is found in literature taking either pada; as, उपतस्थुर्महात्मानं धर्मधुत्रं युधिटिरं (Mb. II. 47); स्तुत्यं स्तुतिभिरध्याभिरुपतस्थे सरस्वती (R. IV. 6).
  - \* समबप्रविभ्यः स्थः । प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च । ( I. 3. 22-3 )
  - † उदोऽनूर्ध्वकर्मणि । ( 1. 3. 24 )
  - 1 उपान्मन्त्रकरणे । ( I. 3. 25 )
  - \*\* On this the Mahabhashya has the following:-
- बहुनामप्यचित्तानामेको भवति चित्तवान् । पश्य वानरसैन्येस्मिन्यदर्कसु-पतिष्ठते ।। मैत्रं मंस्थाः सचित्तायमेषोपि हि यथा वयम् । एतद्य्यस्य कापेयं यदर्कसुपतिष्ठति ॥

- \$ 323: \*With उप it is A'tm. also in the following senses:—
  (1) 'uniting,' 'joining;' as, गंगा यसनास्पतिस्ते 'the Ganges joins the Jumnà;' (2) 'forming friendship with;' as, रिकानुपतिस्ते (Mbh.) 'forms friendship with charioteers;' (3) 'lead to' (as a way); as, अयं पन्थाः साकेतस्पतिस्ते (Mbh.) 'this way lead to Sâketa (Ayodhyá).'
- (a) With उप it takes either Pada when 'a desire to get a thing' is implied; as, भिश्चको बाह्मणकुलस्पतिष्ठते-ति (Mbh.) 'a beggar waits at the palace of Brahmana (with the desire of getting something)'; also when it is intransitively used; as भोजनकाले उपतिष्ठते 'stands ready at the time of dinner.'
- § 324. † इ with अनु is A'tm. in the sense of 'constantly practising;' as, पैन्कमञ्चा अनुहरन्ते 'horses always practise the gait of their progenitor;' but in the sense of 'resembling' it is Paras.; as, रामभद्र-मनुहरति (U. 4).
- § 325. ‡ हे preceded by आ is A'tm. in the sense of 'challenging'; as, कृष्णश्चाण्रमाह्वयते (Sk.); आहत चेदिराण्डरारिं (Si. XX.1); but इत एवाह्वयैनमप्यायुष्मन्तं (U. 6) 'call this long-lived boy also here.'

राज्यं नाम शक्तित्रयायत्तम् । शक्तयश्च मन्त्रप्रभावोत्साहाः परस्परा-नुगृहीताः कृत्येषु क्रमन्ते । ( Dk. II. 8 )

असौ पापः क्रमेण शासान्तरैः संचरमाणः कोटरमागत्य तातमपगता-समकरोत् । (K. 33)

एवं भोः संततिविच्छेदानिरवलम्बानां मूलपुरुषावसाने संपदः परमु-पतिष्ठन्ति । (४ ६)

<sup>\*</sup> उपाद्देवपूजासंगतिकरणमित्रकरणपाथिष्विति वाच्यव् । ( Vár. )

<sup>†</sup> हरतेर्गतताच्छील्ये । (Vár.)

<sup>‡</sup> स्पर्धायामाङः । ( I. 3. 31 )

```
उषसि स्नात्वा क्रुतमङ्गलो मन्त्रिभिः सह समगच्छे । (Dk. II. 3)
अये वनदेवतेयं फलकुसमपञ्जवार्घ्येण मामुपतिष्ठते । ( 🖰 🙎 )
विजयेतां रामलक्ष्मणौ कुम्भकर्णमेघनादौ । ( A. R. 6)
ततः प्रतस्ये कौबेरी भारवानिव रघदिंशम् । ( R. IV. 66 )
वक्तं धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः । ( Me. 101 )
बलिबीबन्धे जलधिर्ममन्थे जह्नेऽमृतं दैरयकुलं विजिग्ये।
कल्पान्तदुःस्था वसुघा तथोहे येनैष भारोऽतिगुरुर्न तस्य॥
                                                     ( Bk. II, 39 )
उत्तिष्टमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिन्छता ।
समौ हि शिष्टेराम्नातौ वर्स्यन्तावामयः स च ॥ ( Śi. II. 10 )
अयमपि च गिरं नस्त्वत्यबोधप्रयुक्ता-
मनुबद्दि शुक्रते मञ्जुवाक पञरस्थ: । ( R. V.74)
यावत्प्रतापनिधिराक्रमते न भानु-
रहाय तावदरुणेन तमो निरस्तम् । (R. V. 71)
अथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे सर्वतोवसम् ।
वागीशं वाग्भिरर्थ्याभिः प्रणिपत्योपतास्थिरे ॥ (Ku. II. 3)
स मानसीं मेरुसलः पितृणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः ।
मेनां मुनीनामापि माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेने ॥
                                                      (Ku, L, 18 );
पदुर्घाराबाही नव इव चिरेणापि हि न मे
निक्रन्तनमर्गाणि ककच इव मन्युर्विरमति । ( U. 4 )
```

फलान्यादत्स्य चित्राणि परिकीहरः सानुषु । साध्वनुक्रीहमानानि पश्य वृन्दानि पक्षिणाम् ॥ ( Bk. VIII. 10 ) किंचिक्रोपावदिष्टासौ केनचित्र् व्यवदिष्ट न । कृण्वन् संप्रवदमानादावणस्य गुणाञ् जनात् ॥ ( Ibid. 28 )

#### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

पते भगवत्यौ स्मिदेवानां मूलमायतनमन्तर्वेदिं पूर्वेण रुष्णागरुमलयजनसमंग-रागमन्योग्यस्य कुर्वाणे कलिन्दकन्यामन्दाकिन्यौ संगच्छेते । (A. R. 7)

इत्युक्त्वा ग्रुकनासो हेमंतकालोत्पलिनीमिबोद्वाष्पां दृष्टिमुद्दहसुद्देपिताघरश्च बहि-बळक्वनिर्गमेण स्फुटस्निवान्तर्मन्युपृरेण निःश्वसस्नेवावतस्थे । ( K. 289 )

> वयोवेषविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा । जनता प्रेक्ष्य साहश्यं नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठत ॥ ( R. XV. 67 ) तबैनं हेमक्रम्भेद्र संभ्रतेस्तीर्थवारिभिः। उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम् ॥ ( R. XVII. 10 ) इति दक्षितविक्रियं सतं मरुतः कोपपरीतमानसम्। उपसान्त्वयितं महीपतिर्द्धिरदं दृष्टमिबोपचक्रमे ॥ ( Ki. II. 25 ) पारसीकांस्ततो जेतं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना । उन्द्रियाख्यानिव रिष्टंस्तत्त्वज्ञानेन संयमी ॥ ( R. IV. 60 ) विनयन्ते स्म तबोधा मधुमिर्विजयभ्रमम्। आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्राक्षावलयभूमिषु ॥ ( R. IV. 65 ) श्रुतमप्यधिगम्य ये रिपून् विनयन्ते न शरीरजन्मनः। जनवन्त्यचिराय संपदामयशस्ते खल चापलाश्रयम् ॥ ( Ki. II. 41 ) प्रियप्राया वृत्तिर्विनयमधरो वाश्वि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिरनषगीतः परिचयः। पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं रहस्य साधनामनुष्धि विद्युद्धं विजयते ॥ (  $U.\ 2$  ) क्षणं भद्रावतिष्ठस्य ततः प्रस्थास्यसे प्रनः । न तत्संस्थास्यते कार्ये दक्षेणोरीकृतं त्वया ॥ ( Bk. VIII. 11 ) ब्रष्टं प्रक्रममाणीसी सीतामम्मीनिषेस्तटम् । उपाक्रंस्ताकुलं घोरैः क्रममाणैनिज्ञाचरैः ॥ ( Ibid. 25 )

```
जल्पितोत्कुष्टसंगीतप्रवृत्तस्मितविहगतैः।
घोषस्यान्वविष्टेव छंका पूतकतोः पुरः॥ (1bid. 29)
व्यग्नस्यभगायस्मात्परित्रस्तः सहस्रह्यः।
क्षणं पर्यरमत्त्रस्य दर्शनान्मारुतात्मजः॥ (1bid. 53)
यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माथवः।
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः॥ (Si. II. 13)
विपक्षमस्त्रिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा।
अनीत्वा पंकतां ध्लिम्रद्यं नावतिष्ठते॥ (Si. II. 34)
समगध्वं पुरः क्षत्रोमोद्यध्वं रघूत्तमम्।
मोपयध्वं भयं सीतां नोपायंस्त दशाननः॥
ततः प्रास्थिषताद्रीन्द्रं महेन्द्रं वानरा द्रुतम्।
सर्वे किलकिलायन्तो धैयं चाधिषताधिकम्॥ (Bk. VII. 101-2)
```

At midnight, while I was sleeping soundly in my bed, I was awakened by a noise proceeding from persons quarrelling ( ) with a ) with one another.

Having entrusted the protection of his family to his eldest conthe old man started off ( Fut with T) for a holy place.

The French, commanded by their ablest General, began ( क्रम् with उप ) to storm the citadel, but the Chinese easily defeated (जि with परा) them.

From high words the two young men came to blows, and the more fiery-tempered of the two challenged ( with an ) the other to a single combat.

Fie upon those who wait upon ( with gy) rich men and flatter them, simply with the desire of getting wealth from them!

The Jumná joins ( क्य with सं ) the Ganges at Prayaga, and this place is held very sacred by the Hindus.

Cease ( ver with a ) from anger and forsake avarice; fret not thyself in any way to do evil.

While Parasurama was riding out ( we with wi) on a highmettled palfrey, it shied at a pool of water, and the rider was violently thrown down.

The heir-apparent to the throne of England has married ( use with sq ) the daughter of the king of Denmark.

He who initiates ( fi with 37 ) a boy into the sacred ceremonies and teaches him sacred learning, is called an A'chârya.

This way leads ( रथा with उप ) directly to the river; while the other is rather circuitous; choose which you will.

When the heat of the sun is so scorching ( तप् with उद् ), how can you go out without an umbrella?

The light of Brahman is naturally gentle; and though it be for a time disturbed, it soon resumes ( \*\*\* with \*\*\* with loc.) its wonted nature.

Expectant of favours, we have long put up with the taunts of the wicked, and tamely submitted to the insults of the proud; when then, O Hope. wilt thou cease to work?

Sukanása waited upon ( क्या with उप) Chandrápîda, and having advised him on several important matters, returned home with a delighted heart.

#### LESSON XXX.

#### Roots of the Second Conjugation.

- § 326. बिद् 'to know' with सं is A'tm., in the sense of 'recognizing;' पितराविष मां न प्रतिसंविदाते (Dk. II. 3) 'even my parents do not recognize me.'
- (a) It is also A'tm., when used intransitively, in the sense of 'knowing', 'to be aware of;' as के ন মাৰিয়েন বাধানীনাকার্মিয়া মধ্য (Bk. 17) 'who do not know that the Mainika mountain is the friend of the wind?'

- § 327. ज्ञास with आ in the sense of 'blessing,' and with m in the sense of 'praying for,' is A'tm.; as, क्रम्बंदसाजाने (S'. 4) 'blesses her by means of a Rik metre'; इदं प्रजासके (U. I.) 'we pray for this.'
- § 328. इत् is usually Paras.; but when preceded by आ it is A'tm., when used intransitively and referring to one's own body; as, आज्ञान इव संदीप्तेरलातेः सर्वतो भ्रदः (Bk. 15) as if striking with blazing firebrands in all directions.'

#### But परस्य शिर आहन्ति (S. K.).

Obs. This restriction is not always observed; সাজন্ন বিষম্বিলাঅ-নহয বস্তু: (Ki. XVII. 63).

# Roots of the Third, Fourth, and Fifth Conjugations.

- \$:329. The root दा to give by itself takes either Pada; but when preceded by आ it is A'tm. in the sense of 'taking'; as, नावते भवतां लेहन या पछ्डां (Ś. 4) 'who, out of affection, would not take (pluck) your foliage'; but मुखं ज्याददाति 'opens his mouth'; also विपाविकां ज्याददाति 'opens the pimple on his foot'; नदी छूछं ज्याददाति ; but ज्याददेते पिपीलिकाः पतंगस्य हुखं (Mbh.).
- § 330. नह with स in the sense of 'preparing,' 'being ready for' is A'tm., as छेतुं वज्रमणीन संनद्धाते (Bh. II. 6) 'is ready to cut adamants'; युद्धाय संनद्धाते (Mbh.) 'prepares for battle.'
- § 331. भ्रु with सं, when transitively used, is Paras.; as महचनं न संग्रामित 'does not listen to my words'; but used intransitively, it is A'tm.; as संशासक कपे (Bk. 16) 'listen, O monkey.'

#### Roots of the Sixth Conjugation.

§ 332. कू 'to scatter with अप, in the sense of 'throwing up,' 'scratching' (with joy) for maintenance or making an abode, is A'tm.; as, डायापरिकरमाणविष्कर &c.(U. 2) 'the animals scratching (the ground) for food under the shade'; so अपस्करते कुक्कटो अध्यार्थी, ज्या आध्यार्थी But अपिकरित कुक्क 'scatters flower.'

- § 333. जु'to eat' is A'tm. when preceded by अब; as, अविगरते
  - (s) With स in the sense of 'promising'. pledging one's word' as, संगिरते शुद्धं 'pledges his word'; but संगिरति शासं.
  - § 334. प्रस्तु with आ is A'tm., in the sense of 'taking leave of,' 'bidding adieu to'; as आपुरुकस्य प्रियसस्त्रमसं (Me. 19)' take leave of this your dear friend.'
  - § 335. विक् with नि is A'tm., as किर्धिकधादि न्यविशत ( Bk. VI 143 ) 'entered the Kishkindha mountain.'
  - (a) With अभि also; as, भयं तावत्सेड्याद्मिनिविश्वते सेवकजनं (Mu. 5) in the first place the fear of the person to be served enters (the mind of) a servant.'

# Roots of the Seventh Conjugation.

- § 336. \*भुज् is A'tm.. except in the sense of 'protecting': as ओवर्न श्रेक्त 'eats food'; सदयं हुभुजे स मेदिनां (R. VIII. 7) 'he tenderly enjoyed the earth'; हुन्दो जनो दुःखहातानि श्रेक्त 'old people suffer hundreds of miseries'; but भुनक्ति स्वराज्यं (A. R. 3) governs his own country.'
- § 337. The root †युज् when preceded by प्र and उप, or generally by any preposition beginning or ending with a vowel, is A'tm.. except with reference to sacrificial vessels; as प्रयुज्ञान: पिबा बाच: (Bk. 39) 'employing agreeable words': आश्रमधर्मे निर्देक (S. 1); तमन्बर्क्क (R. VIII. 18); पणवन्धस्थान् गुणानज: बहुपागुंक (Ibid. 21) 'Aja employed the six expedients beginning with peace.'

# Roots of the Eighth Conjugation.

§ 338. ‡ 55 'to do' by itself admits of either Pada, but it is A'tm., generally with prepositions, in the following senses:—(1) 'do-

<sup>\*</sup> भुजोऽनवने । ( I. 3. 66 )

<sup>†</sup> प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु । ( I. 3. 64 ) स्वरायन्तोपसर्गादिति वक्तव्यव् । ( Vorttika ).

<sup>🗓</sup> गम्बनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेत्र 🐯 अः । (1. 3. 32)

ing an injury to'; as, उत्कृति 'informs against'; (2) 'consure,' blame'r 'consecoming'; as, इपेनो वर्तिकासुदाकुरुते 'the hawk overcomes a snail'; (3) 'serving,' 'attending upon'; as, इरिस्पकुरुते 'serves Hari'; (4) 'acting violently,' outraging '; परवाराम प्रकृति 'outrages another's wife'; (5) 'preparing', 'dressing'; as एघोवकस्योपस्कृति 'fuel prepares (boils) water;' (6) 'reciting'; as, गाथा: प्रकृति 'recites stories'; (7) 'employing,' applying to use'; as, हातं प्रकृति 'devotes a hundred' (to sacred purpose); so उपकृतिनसम्पर्धे प्रकृतीणोऽनुजीविवत (Bk. 18).

- (a) ह with उप in the sense of 'doing good to' is used in both the Padas; as न हि दीपो परस्परस्योपकुरुतः (S. B. 420) 'two lamps do not indeed help each other'; किं वां स्यः प्रियमुपकरोमि (Mu. 7); सा लक्ष्मीरुपकुरुते पया परेवां (Ki. VII. 28) 'that is wealth by means of which the possessor does good to others.'
- ( b ) With अनु and परा, \*the root is Paras.; as, पराकरोति दानं 'rejects a gift;' अनुकरोति भगवतो नारायणस्य ( K. 6 ).
- § 339. क्र with अधि † is A'tm., in the sense of 'bearing,' 'enduring' or 'overpowering;' as, ज्ञञ्जमधिकुरुते 'forgives or overpowers his enemy;' but मनुष्यानधिकरोति ज्ञासं (S. B.) 'Scripture authorizes men.'
- § 340. With वि ‡ it is A'tm. in the sense of 'uttering' (having 'sound' for its object); as, स्वरान् प्रकृति 'produces sounds;' but विश्तं विकरोति काम: 'Love affects the mind.'
- (a) When intransitively used, it is A'tm. with वि; as, विकृषे नगरे तस्य (Bk. 21) 'I shall act at will in his city' (विविधं चेष्टे).

#### Roots of the Ninth Conjugation.

§ 341. The root क्री § 'to buy' is A'tm., when preceded by परि, बि, and अब; as, क्रतेनोपकृतं बाबोः परिक्रीणानं (Bk. 8) 'requiting by deeds the obligations of the wind;' यस्तानि विक्रीणीते (Y. II.) 'he who sells them.'

<sup>\*</sup> अनुपराभ्यां क्रञः । ( परस्मेपदं ) ( I. 3. 79 )

<sup>+</sup> अधे: प्रसहने । ( I. 3. 33 )

<sup>🕽</sup> वेः शब्दकर्मणः। अकर्मकाच। (1.3.34-5)

<sup>§</sup> परिव्यवेभ्यः क्रियः । ( I. 3. 18 )

- § 342. \*जा, used by itself, admits of both the Padas; as, जानासि विमोदयितुं (U. 1); जानीते हि भवान् (V. 2). With अप it is A'tm. in the sense of 'denying,' 'concealing;' as, ज्ञातमपजानीते 'denies a hundred.'
- (a) With सं and प्र it is A'tm. except in the sense of 'thinking of'; as इतं संजानीते 'looks for a hundred'; इरचापारोपणेन कन्यादानं प्रतिजानीते (P. R. 4) 'promises the hand of his daughter by (on condition of) stringing the bow of Hara.' But मातरं मातुर्वा संजानाति thinks of his mother.'
- (b) ज्ञा with अनु takes either Pada; as, अनुजानीहि मां गमनाय (U.3): ततोनुजज्ञे गमनं स्तस्य (Bk. III. 23) then consented to the departure of his son.'
- (c) The desiderative of ज्ञा is always A'tm; as, जिज्ञासमानाऽनुचरस्य भावं (R. II. 26) desirous of knowing the devotion of her follower.'

# Roots of the Tenth Conjugation and Causals.

- § 343. Roots of the tenth conjugation and causals generally admit of either Pada. But there are exceptions.
- (a) † When the causals of transitive verbs are used reflexively or when the object in the primitive sense becomes the agent in the causal, the A'tmanepada is used, except in the sense of 'remembering with tenderness'; as, मक्ता भवं पद्यन्ति 'devotees see Bhava'; भवो भक्तान दर्शयते 'Bhava shows himself to his devotees'; दर्शयसे नित्यं मनुः व्यान् (Mb. II. 5. 86); but समर्यति बनयत्मः कोकिलं = उत्कटापूर्वकस्थतो विषयो भवति (S. K.). This, it will be easily seen, is quite different from the ordinary use of the causal; भक्तान भवं दर्शयति देवदसः.
- (b) In general, the causal takes A'tm. when the fruit of the action accrues to the agent; as ফঠ কাৰেন 'gets the mat prepared for himself'; হৰাৰ্থ কাৰেনালাখি: (Bk. 48) 'accomplishing their own good.'
- § 344. † The causals of बुध्, युध्, नज्, इ ( with आधि ), यु, इ, स्, take Parasmaipada; as. बांचयित पद्मं, नाशयित दःसं, जनयित स्रसं &c.

<sup>\*</sup>अपह्नवे ज्ञः । संप्रतिभ्यामनाध्याने । ( I. 3. 44, 46 )

<sup>†</sup> जरणी यत्कर्म जी चेत्स कर्ताऽनाध्याने । ( I. 3. 67 )

<sup>1</sup> ब्राययनकाजनेक्यवस्थी थे:। ( I. 3. 86 )

- (a) Roots having the sense of 'eating' or 'swallowing' and 'shaking' take Paras. Str is an exception, except when the act is not for the agent.
- 345. \*The causals of qr to drink, दुम, यम with आ, यस with आ, यह with परि. रुच् . चृत and वद् ( with अभि ) are used in the A'tm. when the fruit of the action accrues to the agent; as, पिबत्यसी पाययते च सिन्ध: ( R. XIII. 9 ).
- (a) मन्त्र with आ is A'tm. in the sense of 'addressing' and 'bidding adieu to': as आमन्त्रवस्य सहन्तरं (S. 3) 'bid farewell to your companion.'

सा दूरस्थितैव पाणिना वेणुऊतामादाय नरपतिश्रबोधनार्थै सक्कत्सभा--कुट्टिममाजघान । ( K. 10 )

सखे सीरध्वज हृद्यमेवामन्त्रयस्व किमर्थ कृतार्थमसीति । (A. R. 3)

ससे सैव धन्या गणिकादारिका यामेवं भवन्मनोभिनिविश्वते ।

(Dk. II. 2)

इयमतिकम्य स्वकुलधर्ममर्थानिरपेक्षा गुणेभ्य एव स्वं यौवनं विचिक्रीषते । ( Ibid. )

राज्ञा च तथानुशिष्टा सत्यप्यनाश्रवैव सा यदासीत्तदास्याः स्वसा माता च निर्वन्धेन राज्ञे समगिरेताम् । ( Dk. II. 2 )

मानी मानसारो महेश्वरं समाराध्यास्माद्भयदां गदां रुब्ध्वा आत्मानम-प्रतिभटं मन्यमानो महाभिमानो भवन्तमभियोक्तुमुखुंके । (Dk. I. 1)

ततः प्रवृत्तासु प्रीतिसंकथासु सुहृदां वृत्तान्तं श्रोतुं कृतप्रस्तावस्तांश्च · तदुक्तावन्वयुंक । (Dk. II. 1)

<sup>\*</sup> न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनृतिवद्वसः । ( I. 3. 89 )

तथास्मासु प्रतिविधाय तिष्ठत्सु राजापि विज्ञापितोदन्तो जातानुतापःः पारमामिकान् प्रयोगान् प्रायः प्रायुक्त । (Dk. II. 4)

मदिसक्तमुसैर्मृगाधिपः करिभिर्वर्तयते स्वयं हतैः । लघयन् सलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ (Ki. II. 18)

उज्झत्सु संहार इवास्तसंख्यमहाय तेजस्विषु जीवितानि । लोकत्रयास्वादनलोलजिह्नं न व्याददात्याननमत्र मृत्युः ॥ (Ki, XV). 16)

मृदुव्यवहितं तेजो भोकुमर्थान् प्रकल्पते । प्रदीपः स्नेहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया ॥ (81. II. 85)

षाइगुण्यमुपयुजीत शक्त्यपेक्षी रसायनम् । भवन्त्यस्यैवमङ्गानि स्थारन्ति बलवन्ति च ॥ (8'i. II. 93)

कृतसीतापरित्यागः स रत्नाकरमेसलाम् । बुभुजे पुथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम् ॥ (R. XV. 1)

कुलभार्यो प्रकुर्वाणमहं द्रष्टुं दशाननम् । यामि त्वरावाञ्च शैलेन्द्र मा कस्यचिदुपस्क्रयाः ॥

योऽपचके वनात्सीतामधिचके न यं हरिः।

विकुर्वाणः स्वरानय बलं तस्य निहन्म्यहम्॥ (Bk. VIII. 19-20)

आत्मानमपजानानः शशमात्रोऽनयद्दिनम् ।

ज्ञास्ये रात्राविति प्राज्ञः प्रत्यज्ञास्त कियापद्वः ॥ (Ibid. 26).

संजानानान् परिहरन् रावणानुचरान् बहून् । लंकां समाविशदात्रौ वदमानोऽरिदुर्गमाम् ॥ (Bk. VIII. 27)

#### ADDITIONAL SENTENCES FOR EXERCISE.

अथ कुपितोऽर्थपतिर्ज्यवहर्तुमर्थगर्बाद्भियोक्ष्यते। तं च भूयश्चित्रैरुपायैः कौपी-नावशेषं करिष्यावः। ( Dk. II. 2 )

प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो राजानो न ज्ञातिभिः। तदुत्तिष्ठ कुरुष्व पुरेव सर्वाः क्रियाः। कृताहार त्वय्यहमाप सुखसुपभोक्ष्ये पथ्यमित्येवमभिहितस्यास्य दिधक्षन्निव हृदयम-तितरां शोकानलः संदुधुक्षे। ( H. C. 5 )

स्भाजने मे भुजम् ध्वबाहुः सञ्येतरं प्राध्वमितः प्रयुंके । (R. XIII. 43)

स किंसखा साधु न शास्ति योधिपं हितास यः संशृ णुते स किंप्रशुः।

सदानुक्लेषु हि कुर्वते रातें नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः ॥ (Ki. I. 5)

सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सहदश्य वंश्वभिः।

स संततं दर्शयते गतस्मयः छताधिपत्यामिष साधु बन्धुताम् ॥ ( Ki. I. 10 )

मद्मानसमुद्धतं रूपं न वियुक्ति नियमेन महता ।

अतिसृह उदस्यते नयान्नयहीनादपरज्यते जनः ॥ (Ki. II. 49)

स राजलोकः कृतपुर्वसंविदारंभसिद्धौ समयोपलभ्यम् ।

आदास्यमानः प्रमदामिषं तदात्रत्य पन्थानमजस्य तस्थी ॥ (R. VII. 31)

असंविदानस्य ममेश संविदां तितिक्षितुं दुश्चरितं त्वमहंसि । विरोध्य मोहात्युनरभ्युपेयुषां गतिर्भवानेव दुरात्मनामपि॥

(Ki. XVIII. 42)

तत्प्रतीपपवनादि वैकृतं प्रेक्ष्य शान्तिमधिकृत्य कृत्यिषत् । अन्वयंक्त गुरुमीश्वरः क्षितेः स्वन्तमित्यलघयत्स तद्वचथाम् ॥ (B. XI. 62)

नृपतिः प्रकृतीरवेक्षितुं व्यवहारासनमाद्दे युवा । परिचेतुसुपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्त विष्टरम् ॥ (R. VIII, 18)

क्ष समनद्ध किमङ्ग भूपतिर्याद संधित्सरसी सहासना । इरिराक्रमणेन संनतिं किल विश्वीत भियेत्यसंभवः ॥ (Śi. XVI. 34)

न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां कात्स्न्यंन ग्रह्णाति लिपि न यावत् ।

् सर्वाणि नावच्छूत्र द्वयोगाद फलान्युपायुक्त स् दंडभीतेः ॥ (R. XVIII. 46)

नैताबित्रं यदयम्बद्धिस्यामसीमां धरिश्री-मेकः कृत्स्नां नगरपरिघषांद्यबाहर्भनकि। आशंसन्ते समितिष्र छराः सक्तवैरा हि दैत्यै-रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहते च वज्रे ॥ (S. 2) यनमां विध्यविषये स भवात्रियंक्ते स्नेहस्य तत्फलमसौ प्रणयस्य सारः। (Mâl. 1) अवाद्वायः शनैरस्यां लतां नर्तयमानवत् । नायासयन्त संबस्ता कृतवोऽन्योन्यसंपदः ॥ ज्योत्स्नामतं ज्ञाजी यस्यां वापीविकसितोत्पलाः। अपाययत संपूर्णः सदा दशसुखाजया ॥ प्राटमयन्त प्रधेषुं यस्यां बन्दाः समाहताः । परिमोहयमाणाभी राक्षसीभिः समावताः ॥ यस्यां वासयते सीतां केवलं स्म रिप्रः स्मरात । न त्वरीचयतात्मानं चत्ररो बुद्धिमानिष ॥ (Bk. VIII 61-4) उत्सिप्तगाञ्चः सम विद्यम्बयन्तमः समुत्पतिष्यन्तमगेन्द्रमञ्ज्वेः। आक्रंचितप्रोहनिरूपितक्रमं करेखरारोहयते निषादिनम् ॥ (Śi. XII. 5)

Rishyas'ringa blessed ( ज्ञाम् with आ) Sita with the words 'Mayest thou give birth to a warrior.'

When you prepare (नह with सं) for thus mortal combat, take (द्या with आ) with you your best weapons.

Listen, my Lord. You may oppress me, you may deprive ( यूज् with चि) me of all my property; but you cannot take away from me my attachment to the cause of Truth.

The ass, drossed in a tiger's skin, inspired fear (caus. of sf) in the animals that grazed about in the field.

Out of the six expedients always use (युज with प) conciliation first; if that should fail, have recourse to others.

The cowherd made his cow drink ( ) the clear water of the pools and then took his way home, as the sun was about to set.

When a man has to go to a distant place, he takes leave of (with M) his elders and bows down to his tutelary deities.

The elephant, afflicted by the scorching heat of the sun, at once plunged into ( as with a ) the deep pool of water.

The king, who protects ( ) his subjects as if they were his own children, himself enjoys ( ) with 34) unending happiness, and secures the loyal attachment of his people to the throne.

The king of the Drupadas promised ( ) with via ) the hand of his daughter to any one who would shoot through a fish hung above a basin of water, by looking at its image below.

The sons of Sagara, while searching the sacrificial horse, fell in with the sage Kapila, and accused (युज् with अभि) him as the stealer of the horse.

Unluckily it fell out that the mother in her precipitate flight, blinded with haste, dashed (इन् with आ) her favourite child's head against a stone and killed it.

The crow picks up ( with my) crumbs of cakes or other bits of eatables, and thus maintains himself.

A king of Persia once asked (युज् with आह) a philosopher "What do you value most in kings?" "Absence of greed" was his reply.

In this Kali age parents often sell ( and with a ) their girls for money and wed them to persons bent double with age. Is this not monster-like?

#### PART IV.

#### ANALYSIS AND SYNTHESIS OF SENTENCES.

----

§ 346. In the first three Parts we have dealt with some of the chief principles that regulate the joining together of words in sentences. We have also explained the meanings and uses of the more important grammatical forms and useful connective particles, which, as observed by Prof. Bain, 'belonging alike to all subjects and all styles, are the very hinges of composition.' The explanation of such forms and words is the more necessary in the case of Sanskrit, as in the existing Sanskrit Grammars that subject is rarely or very imperfectly treated, though, perhaps, in doing so, a writer may seem to trench a little on the province of the lexicographer.

To render the rules of Syntax more simple and intelligible, it is necessary to consider the Analysis of Sentences. This will enable the student to ascertain the different parts of sentences and the relation in which they stand to one another. The analysis of sentences will also facilitate Sanskrit composition, and help the student in translating from Sanskrit into English and vice versa.

#### SECTION 1.

#### ANALYSIS OF SENTENCES.

§ 347. A sentence is the expression in language of a complete thought.

The expression of a single idea is a word ( qq ); the aggregation of two or more words without a subject or predicate is a phrase ( qq

समुचय); and the collection of words containing a finite and complete idea is a sentence ( बाक्य); as,

रामः, स्रवर्णे, नीतिः ( words ); रामिववासनं, आग्नितप्तं स्रवर्णे, जनिहताबह। नीतिः ( phrases); and रामिववासनं कैकय्या अभिमतं, अग्नितप्तं स्रवर्णे विलिनाति, जनिहताबहा नीतिः राज्ञा अनुरुध्यते ( sentences ).

- N. B.—A sentence, whether indicative, imperative, optative, or interrogative in form, is the same in essence.
- § 348. Every sentence consists of two parts: the Subject and the Predicate. That about which something is said or asserted is the Subject, and that which is said about the subject is the Predicate; as, सबिता उदेति 'the sun rises.' Here सबिता is the subject and उदेति the predicate.
- $\S$  349. Sentences are of three kinds: Simple, Complex, and Compound.

A simple sentence contains one subject and one finite verb or whatever serves as a predicate (see further on); as, अहं पापकारिणी महामागमदाशं (K. 166); धिक् तां (Bh. II. 2).

A complex sentence is one which, while containing but one principal subject and one principal predicate, has two or more finite verbs; as, यां चिन्तयामि सततं मि सा विरक्ता (Bh. II. 2); यदि गर्जित वारिधरो (स) गर्जेतु (M. 5).

A compound sentence is one which contains two or more principal sentences; as, दुरोह गां स यज्ञाय शस्याय मधवा दिवं ( दुरोह च ) (R. I. 26).

#### THE SIMPLE SENTENCE.

§ 350. The simple sentence contains one subject and one finite verb.

This is the most elementary form of a simple sentence; the enlarged and complicated forms may be considered as growing out of this by means of the processes afterwards given.

§ 351. The primary elements of the simple sentence, Subject rand Predicate, may be enlarged by one or more secondary elements or adjuncts attached to them, which, in their turn, may undergo further expansions.

#### Subject.

§ 352. The Subject may be a noun, simple or compound, or a pronoun;

'आत्मा' तपस्यायोजितः (K, 173); 'शुक्रनासः' सविस्तरम्रवाच (K, 102); 'भरतञ्जन्नमौ' दृंद्वं बस्रवतुः (R, X, 81): 'त्रेलोक्यं' अपि पीडितं; 'पटुत्वं' कथायोगेन बुध्यते (H, 1); 'मरणं' प्रकृतिः शरीरिणां (R, VIII, 87); 'सः' अध्याचचक्षे (Dk, II, 8).

- Obs. (a) As the inflexion of the verb itself shows the number and person of the subject, it is very frequently not expressed at all; as, (भवान्) अपनयतु नः कुत्हरुं (K. 18); कथं मंदभाग्यः करोमि (अहं) (U. 3); (त्वं) ब्रूहि रामचरितं (U. 2).
  - (b) An adjective is often used without the noun qualified by it; as, 'बिहान सर्वत्र पुज्यतं; 'हावपि' आगामिनौ (M. 3).
  - (c) The numeral substantives often stand as the subject of a sentence; इरदां 'अयुतं' ययौ (R. X. 1): 'शतं' अनुच्यमायुष्कामस्य.
  - § 353. The simple subject may be enlarged by the various means of qualifying the noun or pronoun;—
  - (1) By an adjective—pronominal or participial, qualitative quantitative.

'स' राजा किमारंभः संप्रति (U, 2): का 'इयमन्या' विभीषिका (U, 4) 'त्रजंश्व' (स) समर्थयामास (K, 133); एवं 'अभिधीयमानः' स प्रत्यवादीत् (K, 147); पदपंक्तिर्कृत्यते 'अभिनवा' (S, 3); 'चतुर्दश' सहस्राणि रक्षसां ऋगिमकर्मणां हतानि (U, 2).

(2) By a noun or pronoun in the genitive case;

'रामस्य' करुणो रसः ( U. 3); अपि कुशली 'ते' छरः ( R. V. 4); अन्यिषया न तु दृष्टिः 'अस्याः' (  $\dot{S}$ . 3).

(3) By a noun in apposition;

तस्मिन् 'भोजवंशभूषणं' 'संभावयिता बुधान्' पुण्यवर्मा नामासीत् (Dk. II. 8).

Obs. Participial adjectives, if derived from transitive verbs, may govern an object;

'आसोदिवान' रत्नवत् 'आसनं' स ग्रहेनोपमेयकान्तिरासीत् (  $^{\rm IL}$ ,  $^{\rm VI.}$  4 ); 'अनुपास्यन् मुनितनयां' (अहं) विनयेन वारितप्रसरः ( $^{\rm S.}$  1); गिसकमनांसि समुद्धासयन्' वसंतसमयः समाजगाम (  $^{\rm Dk.}$   $^{\rm J.}$  5 ).

- N. B.—Indeclinable past participles in Sanskrit are of the natura of adverbs showing time, and will be considered in treating of the extension of the predicate.
- § 354. The most general and frequent means of enlargement in Sanskrit is the use of compounds. They are the very essence of Sanskrit and it will be difficult to find a passage where no compound is used. No limits have been set by grammarians to the length of these compounds, and to what extremity (absurd in some cases) this latitude is carried by writers, will be seen from the works of Dandin, Subandhu, Bána, and even Bhavabhúti (see Lavangika's speeches in Mál. Act III., and the well-known Dandaka metre in Act V.). Compounds of moderate length add beauty to a sentence, and play a very important part in the economy of words.
- § 355. The compounds most frequently used in the enlargement of the noun or pronoun are the Tatpurusha (Inflectional and Appositional) and the Bahuvrihi.
- (I) Instead of the simple adjective may be used the Inflectional Tatpurusha, Karmadháraya, Upapada Tatpurusha, and Bahuvríhi;

श्रपिता 'तिहटपाश्रिता' लता ( R.VIII.47); 'अवलाविष्रयुक्तः' 'कनकषलय- ं श्रंशरिक्यकोष्टः' स कामी (Me.2); 'उटजदारविरूढं' नीवारबलिं ( $\acute{S}.4$ ); 'तांबूल-

ु करंकवाहिनी' तरालेका (  $\mathbf{K.}~148$  ); 'गृहीतप्रतिष्ठकस्य' तस्य ( $\mathbf{R.}~1V.~43$ ); कुल्यां-मोभिः 'पवनचरलैः' (  $\mathbf{S.}~1$  ).

The Gentive Tatpurusha is mostly used for the possessive case; कौत्मः प्रपेदे 'वरतंतुशिष्यः' ( R. V. 1 ); नष्टाशंका 'हरिणशिशयः' चरन्ति ( S. 1 ).

§ 356. The subject may be further enlarged by a repetition or combination of two or more of the above modes, and the adjuncts themselves, if they be nouns or pronouns, may be enlarged by other adjuncts:—

एकदा तत्रस्थ एव सृगयानिर्गतो विचरन् (adj.) काननं किनरमिथुननद्राक्षीत् (K. 119): तत्तनयश्च (Gen. Tat.) हारीतनामा (adj.) तापसङ्कमारकः (noun in apposition) सनत्कुमार इव सर्वविद्यावदातचेताः (adj. Bahuv. comp.) सिस्नासः (adj.) उपागमत् (K. 37); ताभिरष्टाभिः प्रत्यक्षाभिः (adj. to तन्नभिः) तनुभिः प्रपन्नः (adj. of Subj.) ईक्षो वः अवतु (S. 1); मदम्बा पूर्णभद्रवोधितार्था (adj.) ताह्रशेषि व्यसने (adv. to the next) नातिबह्लला (adj.) कुलपरिजनानुयाता (adj.) मत्यितुरुत्तमांगं उत्संगन धारयन्ती (part. adj. with obj. and adv.) राज्ञे समादिदेश (Dk. II. 4); so 'तस्य' 'त्रयः' 'तुत्राः' 'परमदुर्भेधसा' 'वसुशक्तिरुप्रशाक्तिरुप्रकृतिनामानो बभृतुः ('P. I.); दुःस्तेन तप्यन्ते 'त्रयो 'नः' पितरः 'अपरे' (U. 5).

Obs. This idea of enlarging the noun has been carried to excess by writers like Bâṇa, Daṇḍin, and Subandhu in their descriptions of persons, places, towns, rivers. &c. Enlargement should be carried on so long as the sense does not become complicated or unintelligible. When there is danger of the sense being complicated, the sentence should be split up into two or more sentences.

# Object or Completion of Predicate.

§ 357. If the Predicate be a transitive verb, or a verb of motion, or any verb becoming transitive by the force of prepositions,

it is completed by means of an object. The object may be a noun, or an pronoun, or whatever else may serve the purpose of a noun;

'जाबालिं अपद्यं ( K.~42 ); आखंडलः 'कामितदं' बमापे ( Ku.~III.~11 ); याति 'अस्तिशिखरं' पतिरोषधीनां ( S.~4 ); विचचार 'दावं' ( II.~8 ); पातिः 'पदाित' अभ्यपतत् ( R.~VII.~37 ).

§ 358. The object, being of the same nature as the subject, may be calarged in the same way ( see § § 353-6 ):—

त्रियमबर्क 'संयमिनं' दद्र्ज्ञ (Ku. III. 44); 'बिल्ठपन्तं' कपिअल्मभौषं (K. 165); तं 'तस्थिवांसं' 'नगरोपकण्ठे' (adv. to adj.) प्रत्युज्जगाम ऋथकेशि-केंद्रः (R. V. 61); प्रकृतिवक्रः स 'कस्य' अनुनयं प्रतिगृह्णात (S. 4); 'इवं' 'अन्याजमनोहरं' वपुः 'तपःक्षमं' साधियतुं य इच्छति (S. 1); मेघं आश्लिष्टसातुं' 'वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं दद्र्ज्ञ (Me.  $^2$ ): अवनिपतिस्तु 'प्रतीहार्या निर्दिश्यमानां' वां 'प्रावृषमिव घनकेशजालां 'अलकोद्धासिनीं' 'अचिरोपरूद्धयोवन'' अति श्रियस्पातृतें अनिमेषलोचनो दद्र्ज्ञ (K. 11).

§ 359 Verbs of 'making.' maming.' 'calling.' 'thinking.' 'considering.' appointing'. &c., govern a factitive object, besides the principal one; as.

तमात्मजन्मानं 'अर्ज' चकार (R,V,36); आज्ञामपि वरपदानं' मन्यन्ते दर्शनप्रदानमपि 'अनुप्रहं गणयन्ति (K,108); प्रत्याख्यानमपि 'ईर्ष्यो' संभावयितः आक्रोशमपि 'परिहासं' आक्रुयितः दोषसंकीर्तनमपि 'स्मरणोपायं' अवगच्छिति, अवज्ञानमपि 'अनियन्त्रणं प्रणयं' उत्प्रेक्षते (K,235).

§ 360 In the case of verbs governing two objects. such as बुद्द, बास् and नी &c., there is a principal and a secondary object. or a direct and an indirect object. See § 40.

§ 361. Sometimes verbs. transitive in sense, govern, by virtue of special rules, a noun or a pronoun in the dative, ablative, genitive or locative case. Such cases may be regarded as completions of the predicate, for without them the sense is not complete; स्पृहयामि दुरुंलिताय 'अस्मे' ( \$. 7 ); क्रुप्यन्ति 'हितवादिने' (К. 108); अस्यन्ति 'महां' प्रकृतयः (V.4); 'पापात' जुगुप्तते ( Mbh. ); समरसि वा 'तस्य प्रदेशस्य' ( U. 6 ); स स्निम्नित 'आ- यथोः' ( U. 6 ).

§ 362. Verbs of 'giving,' 'telling,' 'promising,' 'sending', govern the dative of the person to whom something is given, told, &c.; this dative may be regarded as an indirect object;

'विप्राय' गां प्रतिशृणोति ; मोजेन दूतो 'रघवे' विसृष्टः (  ${\bf B.~V.~30}$  ); 'तस्मै' प्रस्तुतमाचचक्षे (  ${\bf R.~V.~19}$  ).

Obs. From another point of view, they may be regarded as extensions of the Predicate, answering to the question 'to whom,' 'whither.'

#### The Predicate.

- § 363. The Predicate may be a single, finite verb; as, 'आज्ञाप-यत' भवान ( ई. 4 ); त्वया सह गौतमी 'यास्यति' ( ibid. ).
- 364. The Predicate may also be a substantive or adjective. In the verb set 'to be' expressed or understood;
- अविवेकः परमापदां 'पदं' ( Ki. II. 30 ); त्वं 'असि' महसां 'भाजनं' ( M&L-1 ); वत्से किमेवं 'कातरा' 'असि' ( Ś. 4 ); 'ग्रहीतः' संदेशः ( ibid. ); 'अविहित्तोस्सि' ( Ś. 7 ); तेन हि श्रेयांसि 'अनितक्रमणीयानि' ( Ś. 7 ); 'दूषिताः स्थ' 'परिभूताः स्थ' रामहतकेन ( U. 1 ); ज्यावर्तिततुरगश्च पुनः 'चिंतितवान्' (K. 121).
- (a) The root and is, by pre-eminence, the verb of incomplete predication, and hence it requires a noun or adjective after it to complete its sense, as in the above instances. But when it denotes 'existence', it may stand by itself; as,

# हिमालयो नाम नगाधिराजः अस्ति ( Ku. I. 1 ).

So also भू, when it implies more 'existence' and not 'becoming'; 'बमूब' योगी किल कार्तवीर्यः (R. VI. 38).

- (b) Sometimes the predicate (अस्, बिद्. वृत्) is not expressed at all; मातले कतमस्मिन्प्रदेशे मारीचाथमः (S. 7). i. e. ास्ति, विदाते &c.
- § 365. There are other verbs of incomplete predication, such as, মু, ৰূব 'to become,' লব 'to become,' or 'grow', মা, হুছা, or ন্তম্য pass.

'to appear,' 'to seem', &c., which require a noun or adjective to make a complete predicate:

तेषि 'यथोक्ताः' संवृत्ताः' (P. I.); तब प्रजास विह्नौताः 'प्राज्यवृष्टिभेवतु' (Ś. 7) (become the pourer of copious showers); ईहज्ञानां विपाकोपि 'परमाद्भुतो जायते' (U. 3); स्वात्यां सागरश्चक्तिसंप्रटगतं (पयः) 'सन्मौक्तिकं जायते' (Bh. II. 67) (becomes or grows a good pearl); अयं पांड्यः 'अदिराजः' इवामाति (R. VI. 60); 'मदनक्षिष्टा' इयमालक्ष्यते (Ś. 3) (appears or seems afflicted by love).

(a) The same is the case in the passive construction of verbs like মন 'to consider,' 'deem,' 'think,' ক্ল' to change into,' &c.;

Hence the predicate, if a noun or adjective, agrees in case with the subject, or is in the nominative case.

§ 366. Sometimes, as in English, a sentence is expressed in a contracted form, by the use of particles or interjections, when the Subject and Predicate, or both, are not expressed, but have to be evolved out of the particles: as,

'धिक्' तां च तं च='सा' च 'स' च 'निन्धा' स्तः; शिवाप 'नमः'=शिवः प्रणम्यते; 'अलं' प्रयत्नेन=प्रयत्नेन न 'किमपि' साध्यं &ः

§ 367. An indeclinable not infrequently serves the purpose of the predicate; as,

बिष्टृक्षोपि छेत्तुं 'असांप्रतम्' ( Ku. II. 55 )= न युज्यते; पवनः आलिंगितुं 'शक्यं' ( 6.3 )= शक्यते; 'कष्टं' खलु अनपत्यता ( 6.6 ); मनसिजरुजं सा वा दिव्या मम 'अलं' अपोहितुं ( 6.3 ).

#### Extension of the Predicate.

§ 368. The Predicate is enlarged—is more accurately defined or determined—by an adverb, or whatever has the force of, or is

equivalent to, an adverb. Such are adverbs of time, place, manner &c., particles and interjections, the several case inflectional forms (except those of the nominative, accusative, genitive, and vocative); and combinations of prepositions or adverbs with nouns; मया सार्थ, रामादिना, दक्षाणामधः, राजः समक्षं. &c.

- § 369. The enlargements or extensions of the Predicate may
  - (1) Those relating to time.
  - (2) Those relating to place.
  - (3) Those relating to manner.
  - (4) Those relating to cause and effect.

## Adjuncts of Time.

- § 370. Adverbial adjuncts of Time, are used to show one of the following conditions:—
- (1) Point or period of time, answering to the question 'When?':--

ह्रपं गतं 'संप्रति' शोचनीयतां (Ku. V. 71); 'ततः' प्रविश्वाति कंजुकी (Ś. 5); यास्यति 'अय' शकुंतलां (Ś. 4); 'आषाढस्य प्रथमदिवसे' मेथं ददशें (Me. 2); 'अनुदिवसं' परिद्वियसे अंगैः (Ś. 3); गिरिशमूपचचार 'प्रत्यहं' सा सुकेशीं (Ku. I. 60); 'अस्मात्परं' को नः कुले निवपनानि नियच्छति (Ś. 6).

Obs. (a) Locative absolute constructions generally signify time, and may be regarded as adverbs of time, under this head;

अंतर्हित शाशिनि सेव कुमुद्धती में दृष्टिं न नन्दयति ( S. 4 )

i. e. 'the moon having disappeared or when the moon is hid' &c.:

गते च केयरके चन्द्रापीडमबाच ( K. 181 ).

(b) Similarly indeclinable past participles in **an** (changed to **u** or **ror an**) are adverbial adjuncts showing point or period of time. If derived from transitive verbs, they may govern an object:

'प्रतिनिवृत्य' तं प्रदेशं व्यलोक्यम ( K, 125 ); महाश्वेता तच्छुत्वा' सुचिरं 'विचार्य' केयूरकं प्राहिणांत ( K, 181 ): अचिरात् पावनं तनयं 'प्रसूय' मम विरहजां शुचं न गणियप्यासि (  $\acute{\bf S}$ , 4 ).

(2) Duration of time or space answering to the question 'How long':-

'इयन्ति दिवसानि' प्रजागरकको लक्ष्यते (  $\acute{S}$ .  $\ref{S}$  ); दत्तदृष्टिः 'सुचिरं' व्यचरम् (  $\acute{K}$ .  $\ref{K}$ .  $\ref{S}$  ); 'क्रोशं' कुटिला नदी (  $\ref{S}$ .  $\ref{K}$ . ): 'स्तन्यत्यागं यावत्' अवेक्षस्व (U. 7).

(3) Repetition of time, answering to the question. ·How often?':—

'वारंबारं' तिरयति हज्ञां रुद्रमं बाष्पपूरः (Mâl. 1)ः अह्नो ्द्विः' भुंक्ते ( S.~K. )ः ताम्यन्मूर्तिः श्रयति 'बहुज्ञः' चन्द्रपादान् ( Mâl. 3 ).

#### Adjuncts of Place.

- § 371. Adverbial adjuncts of place specify three relations:-
- (1) Rest in a place, answering to the question 'Where':

अस्ति 'अवंतीषु' उज्जयिनी नाम नगरी ( K.48 ); 'क्रसिंमिश्चिद्धिष्ठाने कोलिकस्थकारौ प्रतिवसतः स्म ( P.4.5 ); एष कण्वस्य महर्षेः 'उपमालिनीतीरं' आश्रमो हस्यते ( S.1 ): अस्ति 'उत्तरस्यां दिशि' नगाधिराजः ( Ku.1.1 ); निर्मलनसलग्रस्तिः 'पादयोः' पतित ( K.193 ).

(2) Motion to a place, answering to the question 'Whither;'

सा तरिलका 'क' गता ( K. 176 ): 'नीचैः' गच्छिति 'उपिर' च दशा ( Me. 112 ); 'गृहाभिमुखं प्रतस्थे ( H. 4 ): मदोद्धनाः प्रत्यनिलं विचेकः ( Ku. III. 31 )

(3) Motion from a place, answering to the question. Whence,' 'From what' (the general sense of the ablative);

यदि मे 'दर्शनपथात' नापयाति ( K. 132 ); 'वनस्पतिभ्यः' कुसुमान्याहरतः (  $\hat{\mathbf{S}}$ . 4 ); 'कुतः' इदं सौधमागतं ( Dk. II. 5 ).

Obs. The general sonses of the ablative, except cause or motive, are expressed by this relation;

# 'तीक्ष्णात्' उद्दिजते ( Mu.~3 ) ; 'दिवाकरात्' अंधकारं रक्षाति ( Ku.~1.~12 ). Adjuncts of Manner.

- § 372. Adjuncts of mode or manner specify the following relations:—
  - (1) Manner or mode of an action ('how');

चन्द्रापीड: 'साबिनयं' अवादीत् (K. 134); माधवः 'सल्रज्जं अधोमुसस्तिष्ठति (Msl. 1); को वा दुर्जनवाग्रराम्च पतितः 'क्षेमेण' यातः प्रमान् (P. I. 2); तिद्दें 'कणशो विकीयते (Ku IV. 27); 'त्विरतं अपसर्पतां तरुगहनेन (U. 4); अथवा 'कथं भवान मन्यते (M. 1); 'अयत्नेनैव उपहासास्पदतामीश्वरं। नयित जनं (K. 151); 'प्रकृत्या यद्दकं (S. 1).

#### (2) Degree;

तमवेक्ष्य सा 'भृशं' क्रांद ( Ku.~IV.~26 ); स राज्यं ग्रुकणा दत्तं प्रतिपद्य 'आधिकं' बभौ ( IR.~IV.~1 ); 'यावच्छक्यं' सह्वदसवो रक्षणीयाः ( IR.~151 ).

Obs. The ablative of comparison may be brought under this head;

'मोहात' प्रबोधः कष्टतरोभूत ( R. XIV. 56 ); गृहं कांतारात् अतिरिच्यते ( P. IV. 1 ).

(3) Instrument of an action;

संचूर्णयामि गदयां न सुयोधनोरू(  $Ve.\ 1$ )ः क्रचित् पथां संचरते सुराणां ( $R.\ XIII.\ 19$ ); विसृजति हिमगर्भेर्मयुवैः अग्निमिन्दुः ( $S.\ 3$ 

Obs. The instrumental denoting the agent of an action may be considered under this head for all practical purposes:

जनपदहितकर्ता त्यज्यते 'पार्थिवेन' (P. L. 2); 'त्वयां 'चंद्रमसा' च अति-संधीयते कामिजनसार्थः (S. 3); इदं 'अशरणैः' अधाप्येवं रुवते (U. 3).

Or, it may be put under the subject, being regarded as the agent of the action.

#### (4) Attendant circumstances;

'त्वया सह ं निवत्स्यामि U- 2 ); रत्नं समागच्छतु 'काञ्चनेन' (R. VI. 79); 'जढानिः' तापसः ( भवति o= ज्ञायते ); 'महत्या सेनयां निर्जगाम; स्मरः क्षणमप्युत्सहते न 'मां विना' ( Ku. IV. 36 ).

#### Adjuncts of Cause and Effect.

- § 373. Adverbial adjuncts of this sort specify these relations:—
- (1) The ground, reason, or motive of an action, (the senses conveyed by the instrumental and ablative);
- ' दौर्मेञ्चात' नुपतिर्विनद्द्यति ( $Bh.\ II.\ 42$ ); 'भर्तृगतिचन्तया' आत्मानमिप नेवा विमावयति ( $S.\ 4$ ); 'आवेगस्वलितया गत्या' प्रश्नष्टं मे एष्पभाजनं (ibid.);कायुरुवः स्वल्पकेनापि' तुष्यति ( $P.\ I.\ 1$ ); लजोहं 'अनेन प्रागल्भेयन' ( $K.\ 187$ ); 'त्वया' जगन्ति एएयानि ( $U.\ 1$ ); नाथवन्तः' त्वया' लोकाः (ibid.);
- (2) The final cause or purpose of an action, as indicated by the dative case and the infinitive mood;

'समिदाहरणाय' प्रस्थिता वयं ( $\acute{S}$ . 1); अयित बहुशो 'सृत्यवे' चंद्रपादान् ( $\acute{M}$  औ. 3); प्रवर्ततां 'प्रकृतिहिताय' पार्थिवः ( $\acute{S}$ . 7); 'अमीषां प्राणानां कृते' किं नास्माभिर्व्यवसितं ( $\acute{B}$ h. III. 36); तद्गच्छ 'सिद्धशै' ( $\acute{K}$ u. III. 18); 'लोकान्दर्श्य' तत्त्रपोलं ( $\acute{K}$ u. III. 56); यावयते 'साधितुं तवार्थे' ( $\acute{R}$ .  $\acute{V}$ . 25); 'छे चुं वज्रमणीन्' शिरीषकुसुमधान्तेन संनहाते ( $\acute{B}$ h. II. 6).

(3) Condition. concession;

'तथापि' घटिष्ये ( M. 1 ); नन्दा हताः 'पद्यतो राक्षसस्य' ( Mu. 3 ).

- § 374. The Particles considered in Lessons 21—28 are, some of them, of a purely enclitic or exchamatory character, such as, एव, खद्ध किल, इंत, अहो, बत, नृनं, नाम. They may be either left out in analysis, or may be considered as adjuncts of manner.
- § 375 The Predicate may be further enlarged by a combination of two or more of the four circumstances above mentioned; and these adjuncts may be enlarged by other adjuncts in any of the ways specified in § § 353-6:—

'दिष्ट्या' 'धर्मपत्नीसमागमेन' 'पुत्रस्रखदर्शनेन' चायुष्मान्वर्धते (ई. 7); अयं च 'मन्दािकनीचित्रकूटवनविहारे' 'सीतादेवीसिद्दिस्य' रघुपतेः श्लोकः ( U. 6 ); 'नियतं' 'स्वयमेव' इयं 'अतिविनीततया' 'कतिपयैरेव दिवसैः' कुमारमाराधिष्यति (K.101); 'प्रत्यूचे' 'उत्थाय' 'तेनैव क्रमेण' 'अनवरतप्रयाणकैः' 'प्रतिप्रयाणकं उपचीयमानेन सेना-सस्वायेन' जर्जरयन्त्रस्थां प्रातिहत ( K. 118 )ः 'अथ' राजवाहनः ' पृष्पोद्धवेन

# सह' 'स्वमंदिरसुपेत्य' 'सादरं' 'बालचंद्रिकासुखेन' 'निजबल्लभाबे' 'संगमोपायं वेदियत्वा' कोतुकाकुष्टहुयः अतिहत् ( $Dk.\ I.\ 5$ ).

# Analysis of Simple Sentences.

§ 376. In analysing simple sentences the manner of proceeding is as follows:—

- 1. First set down the subject of the sentence.
- 2. Then set down the enlargements or attributive adjuncts of the subject.
- 3. Give the Predicate.
- 4. State the object, if the Predicate be a transitive verb.
- 5. State the enlargements of the object.
- 6. Lastly, state the adverbial adjuncts of the Predicate.

#### Examples.

- (1) विश्वंभरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । प्राप्तप्रसवमात्मानं गंगादेन्यां विसुश्चति ॥ ( U. 7 )
- (2) एवं क्रमेण समारूढयोवनारंभं परिसमाप्तसकलकलाविज्ञानमदगम्यातु-मोदितमान्यार्थेश्वन्द्रापीडमानेतुं राजा बलाधिरुतं बलाहकनामानं बहुतुरगबलपदाति--परिवृतं प्राहिणोत् । ( K. 77 )
  - (3) पौरस्त्यानेयमाकामंस्तांस्ताञ्जनपदाञ्चयी। प्राप तालीयनश्यामसुपकंठं महोदधेः॥ ( R. IV. 24 )
  - (4) पुराणस्य कवेस्तस्य चतुर्धससमीरिता। प्रवृत्तिरासीच्छव्दानां चरितार्था चतुष्ट्यी॥ (Ku. II. 17)
  - (5) एवंगते मंत्रिणि राजनि च कामबृत्ते चन्द्रपालिगोऽभ्येत्य विविधाभिः : क्रीडाभिर्विहारभद्रमात्मसाद्करोत्। (Dk. IL. 8)
  - (6) कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो राममध्वरविघातशान्तये । काकपक्षधरमेत्य याचितः । ( R. XI. 1 )-
  - (7) धिक् सानुजं कुरुपतिं। ( Ve. 3 )

Form of Analysis.

| Subject.                                                | Enlargements.                                                      | Predicate.              | Object.    | Enlargements of object.                                   | Adverbial adjuncts of Predicate.                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. देवी                                                 | बिष्यंगरात्मजा (noun<br>in app.), राज्ञा महा-<br>वने त्यका (adj )  | ब<br>ति                 | आत्मानं    | मासप्रसर्व                                                | गंगादेखां ( place )                                                                                  |
| ा. सजा                                                  |                                                                    | प्राहिणोत्              | बलाधिकतं   | बहुतुरगबलपदाति-<br>परिदृत्तं ( adj. ),<br>बलाहकनामानं     | एवं क्रमेणसमाः विज्ञा-<br>नमत्रगम् ( (गळ ), आः<br>चार्षस्त्रमादितं चन्द्रापी<br>द्रमानेतं ( गणःगळः ) |
| III. जयी                                                | तांस्ताच् पिरस्याज्<br>जनपदानेवमाक्कामच्<br>part. with_object.     | प्राप                   | उपकंठं     | तालीबनइपामं (adj.<br>comp.), महोद्धे:<br>gen. of relation |                                                                                                      |
| IV. प्रहानिः                                            | शब्दानां, चतुष्ट्या.<br>तस्य पुराणस्य कने-<br>श्वतुष्टेखसमीरिता (a | चारितार्था<br>आसीत्     |            |                                                           |                                                                                                      |
| V. चंद्र-<br>पालितः                                     |                                                                    | आत्मसात्<br>अकरोत्      | विहारभद्रं |                                                           | प्वं…अभ्येत्य ( धंकाः<br>विविधापिः क्रीडाभिः<br>( means )                                            |
| V.L. I架AIPat:<br><b>elitisa</b><br>(agent)<br>VII 喪を収得: | स्: pron. adj.                                                     | याचितः<br>फिक्क = सिंबः | dary obj.) | काकपक्षयरं                                                | एत्य (time), किछ<br>(manner), अध्वरिष-<br>घातवातिये (purpose,                                        |
| 9                                                       |                                                                    |                         |            |                                                           |                                                                                                      |

#### THE COMPLEX SENTENCE.

§ 377. A complex centence, while consisting of one principal subject and predicate, contains two or more finite verbs.

'यस्यार्थाः' तस्य मित्राणि (H, I); 'इतश्र्वेतश्र्व निर्गतो युवराजः इति' आकर्ण्य आस्वकम्पे मेदिनी (K=3).

The part containing the principal subject and predicate is called the *principal* clause, and the other part the *subordinate* clause.

§ 378. Subordinate clauses are of the three kinds:—the noun clause, the adjective clause, and the adverbial clause.

Strictly speaking, a complex sentence is only a simple sentence in an enlarged form; the noun clause being representative of the noun, the adjective clause of the adjective, and the adverbial clause of the adverb or extension of the predicate.

#### The Noun Clause.

- § 379. The noun clause occupies the place of the noun; that is, it may be the (1) subject or (2) object of the principal predicate; (3) it may be in apposition to some noun in the principal clause; or (4) it may be the object of some verbal form in the principal clause:—
- (1) 'अयं पुनरविरुद्धः प्रकार इति' वृद्धेभ्यः श्रूयते (U. 4) (subject of श्रूयते); 'स स पापावृते तासां दुष्यन्तः' इति पुष्यतां (S. 6) (subject of पुष्यतां ).
- (2) प्रकाशं निर्गतस्तावदवलोकयामि 'कियदविशष्टं रजन्याः इति' (5.4) (objec of अवलोकयामि).
- (3) 'अप्रतिष्ठे रघुण्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः'। इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः 'पितरोपरे ॥ (U. 5) ( in apposition to दुःखेन ); तस्य कदाश्वित् श्विन्ता सम्रत्यक्का 'यदर्थोत्पस्युपायाश्चिन्तनीयाः ( P. I. 1 ) ( in apposition to श्विन्ता ).
- (4). 'तथापि सहदा सहदसन्मार्गप्रकृत्तो यावच्छक्तितो निवारणीय इति' मनसा अवधार्य अञ्जवस् (K. 155) (object of अवधार्य).
- § 380. Noun clauses are principally denoted by sa, or introduced by usu or us, with or without sa at the end;

अकथितोपि ज्ञायत एव 'यथायं तपोवनस्याभोग' इति (  $\S.1$  ); सत्योयं जन-प्रवादो 'यत्संपत्संपद्मनुबध्नाति' इति (K.73); अविज्ञातमदनकृत्तान्ता 'क्र गच्छामि' इति नाज्ञासिषं ( K.147 ).

Obs. Sometimes sin is not used;

कथय 'सत्संगतिः पंसां कि न करोति' ( Bh. 11. 28 );

एतत्कल्याणाभिनिवेशिनः श्रुतिविषयमापतितमेव 'यथा विश्वभसग्रन्यप्सरसो' नाम कन्यकाः सन्ति' ( K. 136 ).

# The Adjective Clause.

§ 381. An adjective clause is used to qualify a noun or pronoun, and is of the nature of an adjective. It is introduced by some forms of the relative pronoun यह ( यावत, याहड़ा &c. ).

An adjective clause may be used:-

- (1) With the subject; 'यदालोके मूक्ष्मं बजित सहसा ति प्रिलतां ( $\dot{S}.1$ ); तत्तस्य किमि द्रव्यं 'यो हि यस्य प्रियो जनः' (U.2); 'अहेतु. पक्षपातो यः' तस्य नास्ति प्रतिक्रिया (U.5) (qualifying तस्य the adjunct of the subject).
- (2) With the object; 'यस्यागमः केवळजीविकाये' तं ज्ञानपण्यं विणिजं वदन्ति (M. 1); स तावदिभिषेकान्ते स्नातकेम्यो ददौ वछ । यावतेषां समाप्येरक् यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः ॥ (R. XVII. 17).
- (3) With adjuncts of the predicate; 'युगांतकालप्रतिसंहतात्मनो ज-गन्ति यस्यां सिकाशमासत'। तनी महस्तत्र न केटमिह्यस्तपोधनाभ्यागमसंभवा हुदः॥ (Si. I. 23) ( qualifying तनी the adjunct of महः).
- Obs. Mark the position of the adjective clause. It either stands before or after the principal clause, and not where 'who,' 'which,' 'where' &c., stand in English.
- § 382. Adjective clauses are aften expressed by compounds of the character of the adjective, i. s., inflectional and appositional Tatpurusha and Bahuvrîhi; and also by participles (past, potential passive, and perfect);

तस्रन्दिनीं सुकृतां नामैतस्मात् द्वीपादागतो रत्नोद्भवो नाम रमणीयग्रजासयो

म्रांतसूबलयो ड्यवहारी उपयेमे (Dk. I. 1) where आगतः and भ्रान्तसूबलयः represent the adjective clauses (यो द्वीपादागच्छत् and यो सूबलयं बन्नाम).

The Adverbial Clause.

- § 383. An adverbial clause is the equivalent of an adverb, and modifies the verb. It occupies the place, and follows the construction, of an adverb, and like it, specifies the conditions of time, place, manner, and cause and effect.
- § 384. Adverbial clauses of time specify an event which takes place after, or at the same time with, that which is expressed in the principal clause;

सत्वरं निवदय 'यावद् दंष्ट्रान्तर्गतो न भवसि' ( P.I.8); अत्रैव तावद्रधं स्थापय 'यावद्वतरामि' ( S.1); 'यदा हरः पावतीं परिणेष्यति' तदा स्मरं स्वेन बपुषा नियोजयिष्यति ( Ku.IV.42); 'यावद्सौ पांथः सरिस स्नातुं प्रविद्यति' तावन्महापंके निमग्नः ( H.1).

- Obs. Adverbial clauses of time are often contracted by changing the particle and verb into a participle, or by using the locative absolute construction.
- § 385. Adverbial clauses denoting places show only one relation, i. s. rest in or motion to a place.

'यत्र यत्र धूमः' तत्र तत्र वह्निः

- § 386. Adverbial clauses relating to manner are used to denote:—
- (1) Likeness or analogy. as expressed by इव, यथा (correl. तथा, तह्नत्); as, पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं 'भवन्तमीड्यं भवतः पिता इव' (अलभत) (B. V. 34); आसीदियं दशरथस्य गृहे 'यथा औः' (अस्ति) (U. 4); 'यथा कार्षं च कार्षं च समेयातां महोद्धो। समेत्य च व्यपेयातां' तह्नद् भूतसमागमः (H. 4).
  - Obs. The clauses introduced by any or ga are often contracted.
  - (2) Degree or relation (equality, intensity, &c.).

'वितरित एकः प्राज्ञे विद्यां यथैव' तथा जडे (वितरित ) (U. 2); 'यथा यथा अंबुधाराभिराहन्यते' तथा तथा स्फुरित मदनपावकः (K. 252).

§ 387. Adverbial clauses of manner are often expressed by adjectival or Bahuvrihi compounds used adverbially; as,

राजा 'सविलक्षस्मितं' आह='यथा विलक्षस्मितं स्यात्' तथा भाहः 'उद्-योतिताम्बरिवर्गतरमञ्ज्ञजालैः' शक्तिः पपात हृदि तस्य महासुरस्य ( Ku. XVII. 51 ).

§ 388. Adverbial clauses relating to cause and effect are used to denote the following relations:—

(1) Ground or reason (because, since, as);

'बत्से कठोरगर्भेति' नानीतासि ( $U\cdot 1$ ); ममापि ति धर्मतस्तथेव 'यतः प्रियबयस्य इत्यात्थ' ( $U\cdot 5$ ); इत्यादि निन्यह निरर्थकमेव 'यस्मात्कामो जृंभितराणः' (Mål. 1); कमपरमवशं न विप्रकुर्युः 'विभ्रमपि तं यदमी स्पृशान्ति भाषाः' (Ku. VI. 95); कश्चिद्धर्तुः स्मरसि रसिके 'त्वं हि तस्य प्रियति' (Me. 88).

(2) Condition or supposition;

श्रूयतां 'यदि कुतृहरूं' (K.~49); 'अथ तु वेश्सि श्चित्र वतमात्मनः' पतिकुले तब दास्यमि क्षमं (8.~5); 'जात्या चेदवध्योहं' एषा सा जातिः परित्यक्ता (Ve.~3).

(3) Concession:

'काममननुरूपमस्या वपुषो बल्कलं' न पुनरलंकारिश्यं न पुष्यति ( $\dot{\mathbf{S}}$ . 1); 'नेन्ने पुनर्यविप रक्तनीले' तथापि सौभाग्यग्रणः स एव ( $\mathbf{U}$ . 6).

(4) Purpose;

दोषं तु मे कंचित् कथय 'येन स प्रतिविधीयेत' (U. 1); तदागच्छ 'यथा दर्श-यामि' ( P.~I.~8 ); भो धीरं गच्छ 'मा खल्ल ( lest ) तत्रमवती धारिणी विसंवदि-ध्यित' (M.~1. ); 'अस्य हारीरस्य मा विनाहो। भूदिति' मयेदस्रक्षिप्य समानीतं ( K.~320 ).

(5) Consequence, result;

कुमार तथा प्रयतेथाः 'यथा नोपहस्यसे जनैः' ( K.~110~); स ऋत्विजस्त-धानर्च 'यथा साधारणीमृतं नामास्य धनदस्य च' (R.XVII.~80); सा वेणुलतामादाय सभाकुद्रिममाजधान 'येन सकलमेव तद्राजकं तद्भिम्नस्यमासीत्' ( K.~10~).

§ 389. A complex sentence may be enlarged by repeating the noun, adjective, or adverbial clauses, in which case the sentence will, strictly speaking, be compound, each member of which is complex;

'कथं स त्वया दृष्टः' 'किं किमभिद्दितासि तेन' 'कियन्तं कालमवस्थितासि तत्र' 'कियद्जुसरस्रस्मानसावागतः' इति पुनः पुनः पर्यपुष्ट्यस् (  $K.\ 150$  ); यस्य चेन्द्रि-याणि सन्ति' 'यः पश्यति वा' 'श्चुतमवधारयति वा' स स्रत्युपदेशमर्द्दति (  $K.\ 156$  )

§ 390 Again, two or more of the subordinate kinds of clauses may be used in the same complex sentence;

क्रोधं प्रभो संहर संहरेति (noun) यावाद्गरः से मरुतां चरन्ति (adv) तावत्स

बह्मिवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ (Ku. III. 72); राष्ट्रमुख्यमाहया-स्यातवान । योसौ अनंतसीरः प्रहारवर्मणः पक्ष इति (Adv.) निनाशयिषितः (adj). सोपि पितरि मे पछतिस्थे किमिति नाइयेतेति (noun) (Dk, II. 3).

# Particles used to introduce subordinate clauses:-

Noun clause. इति, यथा, यद् with or without इति. Adjective clause. Forms of यद्. Time. { यदा, यावत, यावज्ञ (followed by तावत्), यदा यदा.

Place. { यत्र, यत्र यत्र.

Place. { यत्र, यत्र यत्र.

Manner. { इब. यथा (followed by तथा or तद्रत्), यथैव (तथैव), यथा यथा.

(1) इति. यतः (foll. by ततः). यद्, यथा (foll. by तथा), हि.
(2) यदि (foll. by तद्दिं, तद्. ततः), चेद्, अथ.

Effect. (3) यथपि, कामं (तु. पुनः).
(4) येन. इति, यथा, मा (with future or imperative).
(5) यथा, येन.

Analysis of Complex Sentences

Analysis of Complex Sentences.

Complex sentences are to be analysed in the first place as if each subordinate clause were a single word or phrase. When this is done, the subordinate clauses may be separately analysed, like simple sentences.

Examples.

- (1) अथ स निःश्वस्य लज्जाविज्ञीर्यमाणविरलाक्षरं सखे कपिंजल विदित-बुत्तांतीपि किं मां प्रच्छसीति छच्छेण शनैः शनैरवदत् । ( K. 155 )
  - (2) एव नामासुग्रहीतः यः शूलादवतार्य हरितःकन्धे प्रतिष्ठापितः । ( S. 6)
- (3) अन्वेषमाणश्च यथा यथा नापद्यं तं तथा तथा सहत्त्वेहकातरेण मनसा तत्तदशोभनमाशंकमानो निप्रणमितस्ततो दत्तदृष्टिः सचिरं व्यचरम् । ( K. 152 )

# Form of Analysis.

|          | Enlarge- Adverbial adjuncts object. | अथ ( time ), निःश्वस्य<br>( time ), लज्जाविशिषमाप-<br>विरह्मासरं (manner),<br>हच्छेण, शनैः शनैः<br>(menner)                                                                                                                     |                                                               | नाम (manner)              | इस्तिस्केषे ( place )<br>शूलाइचनाये ( गंका ) | तथा तथा ( degree )<br>यथा यथा अन्वेषमाणो<br>नापद्यं तं (a) ( degree )<br>स्रचिरं ( time ) | descree were |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -        | Object.                             | सखे कपिंजल<br>पृच्छसीति<br>(a)                                                                                                                                                                                                  | <b>ង</b> ្សំ indir.)<br>ម៉ៃ ( dir. )                          |                           |                                              |                                                                                           | •            |
|          | Predicate.                          | ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਜਦਾ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ<br>ਅ | पुरुखास                                                       | अनुमृहीतः                 | प्रतिष्ठापितः                                | ब्यवस्म                                                                                   | अपरुयं       |
|          | Enlargements of subject.            | ŗ                                                                                                                                                                                                                               | बिदितस्मातोषि<br>( adj. )                                     | यः—प्रतिष्टापितः<br>( a ) |                                              | सहत्स्तिहशंक-<br>मानः(part. adj.)<br>निषुणं इतस्तता<br>दनहाष्टः ( adj. )                  | अन्वेषमाणः   |
| <u> </u> | Subject.                            | i.                                                                                                                                                                                                                              | (a) ( न्बं ) सखे<br>कार्पजन ( to<br>be taken with<br>subject) | וו מפ                     | (a) q:                                       | III. (अहं)                                                                                | (2)          |

# The Compound Sentence.

§ 392. A compound sentence contains two or more sentencess simple or complex, which are co-ordinate to each other.

The members may (1) be simple sentences, or (2) some may be simple and some complex, or (3) all may be complex;

(1) तथाप्येष प्राणः स्फुरित न तु पापो विरमित । (U.6) मनो निष्टाशून्यं भ्रमित च किमप्यालिखित च। (Mâl. 1)

(each being a simple sentence)

- (2) दाक्षिण्यं नाम विंबोष्टि बैंबिकानां छुलव्रतम् । तन्मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाज्ञानिबंधनाः ॥ (M. 4) (the second member being a complex sentence)
- (3) यदि यथा बदति क्षितिपस्तथा त्वमिस किं पितुरुत्कुलया त्वया । अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमिप क्षमम्॥(ई.5) (both members being complex sentences.)

In these exemples the separate sentences are not in any way dependent upon each other. Either assertion might have been made independently of the other, while a complex sentence cannot be broken up into sentences having independent meaning.

§ 393. There are three principal relations in which the parts of a compound sentence may stand to each other: (1) Cumulative relation, as expressed by the cumulative conjunctions च, तथा, अपिच, &c., in which two or more assertions are coupled together; (2) Adversative relation, as expressed by the adversative conjunctions चा, तु, प्रतः, परंतु, etc., in which the second sentence is placed in some kind of opposition to the preceding; and (3) Illative relation, as expressed by the illative conjunctions अतः, तत्, ततः, in which an effect or consequence is said to be produced from what precedes.

# Cumulative Relation.

§ 394. The coupling of assertions together in the cumulative relation may take place in three different senses:—

(1) When equal stress is laid upon the assertions; तटस्थः स्थानधीन घटयति 'च' मोनं 'च' भजते। (Mál. 1)

त्रिलोचनस्तां प्रतिग्रहीतुम्रुपचक्रमे 'च' पुष्पधन्या धनुष्यमोघं बाणं समधत्त । (Ku. III. 66)

तृणमिष षने क्रून्ये (सा) त्यक्ता न 'वापि' अनुक्तोचिता। ( U. 3)

- (2) When greater stress is laid upon the second clause;
- न केवलं तातनियोग एव 'अस्ति मे सोदरस्नेहोप्येतेषु' (ई. 1) पुण्यानि नामग्रहणान्यपि महास्रनीनां 'किं पुनर्दर्शनानि' ( K. 33 )
- (3) When there is a progressive rise of the ideas;

. उदेति पूर्वे कुछमं 'ततः' फलं । ( Ś. 5 ) जगज्जीर्णारण्यं भवति हि विकल्पन्युपरमे कुकुलानां राज्ञौ 'तदन्त' हृदयं पच्यत इव । ( U. 6 )

Obs. Several co-ordinate sentences follow one another in this relation, being merely placed side by side, without any connecting links, the sense of which, however, is implied;

शुश्रुषस्य एरून कुरु प्रियससीवृत्ति सपत्नीजने... भृषिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्यतुत्सेकिनी ( S. 4 )

( here there are four assertions );

जाड्यं धियो 'हरति' 'सिंचति' वाचि सत्यं मानोस्तितं 'दिशति' पापं 'अपाकरोति'।

चेतः 'प्रसादयति' दिक्ष 'तनोति' कीर्ति (सत्संगतिः) (Bh. II. 23)

दारिद्याद् हियमेति हीपरिगतः प्रश्नक्यते तेजसो निस्तेजाः परिश्वयते परिभवासिर्वेदमाप्यते ।

निर्विणणः शुचमेति शोकपिहितो बुद्धवा परित्यज्यते

निर्वद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम् ॥ (Mk. 1)

# Adversative Relation.

§ 395. The adversative relation is expressed in three ways:—

(1) By means of the exclusive conjunctions, which imply the exclusion of the first circumstance.

प्रज्ञाहीनोयं राजा 'नोचेत्' नीतिशास्त्रकथाकौसुदीं बायल्काभिः कर्थं तिमिरयति । (H. 3)

व्यक्तं नास्ति कथं 'अन्यथा' वासंत्यपि तां न पद्येत्। ( U. 3)

अद्यापि हरकोपविद्वस्त्वियि ज्वलिति । 'अन्यश्या' त्वं भरमावद्योषः कथिनित्य-मुख्याः । (S. 3)

(2) By means of alternative conjunctions; বা-বা, কি-সথবা, তান, আহা, or আহা বিবা;

तदेषा भवतः कांता त्यजैनां 'वा' गृहाण 'वा'। ( \$. 5)

मृतो 'वा' मृतपुत्रो 'वा' यो 'वा' को 'वा' भवाम्यहम् । ( Ve. 3 )

किं धर्मोपदेशांगमिदं 'उत' मोक्षप्राप्तिरियं 'आहोस्विद्' अन्यः कश्चिक्तियम- प्रकारः । (  $K.\ 150$  )

(3) By means of arrestive conjunctions; तु, किंतु, परं (तु), दुनः, तथापि, and (sometimes) केवलं;

दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं 'तु' पौरुषं ( Ve.3 ); ( अयं कथाप्रविभागः ) प्रणीतो न 'तु' प्रकाशितः ( U.4 ); सखे पुंडरीक सुविदितमेतन्मम 'किंतु' इदमेव पृच्छामि ( K.155 ); न च न परिचितो न चाप्यगम्यः चिकतसुपैमि 'तथापि' पार्श्वमस्य ( M.1 ); लोकिकानां हि साधुनामर्थं वागनुवर्तते । ऋषीणां 'पुनः' आचानां वाचमर्थोनुधावति ॥ ( U.1 ); अनुदिवसं परिहीयसे अंगैः 'केवलं' लावण्यमयी छाया त्वां न मश्चित ( S.3 ).

# Illative Relation.

§ 396. The illative relation is expressed by words or expressions like अतः तस्मात्, ततः, तद्, अनेन हेतुना, एव च, तेन हिः

सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंभ्रयां भर्तुमतीं जनान्यथा विशंकते 'अतः' प्रमदा स्वबंधुिमः परिणेतुः समीपे इष्यते (  $\S$ .  $\S$ ); भो उपस्थितं नयनमधु संनिष्ठिता च मिक्षका। 'तत्' अप्रमत्त इदानीं पद्म ( M. S); जनकोष गतो विदेहान् । 'ततो' विमनसो देव्याः परिसांत्वनाय नरेन्द्रो वासग्रहं विश्ञति ( S0. S1); अत्यद्भुताद्मि छणातिशयात्प्रयोसि 'तस्मात्' सखा त्वमसि ( S0. S1); मध्यस्था नौ छणदोषतः परिच्छेन्तुमहिति। 'तेन हि' प्रस्तूयतां विवादवस्तु ( S0. S1).

§ 397. Very often in Sanskrit, as in English, when the coordinate parts of a compound sentence have the same subject, the same predicate, or any other part in common, the common part is not repeated, and thus the sentence is contracted;

- (1) तटस्थः भ्वानर्थान् 'घटयति' च मौनं च 'भजते' ( Màl. 1 ). हृदयमशरणं मे पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षेः 'अपहतं' 'अपविद्धं' 'पीतं' 'उन्मूलितं' च ( ibid. )
- (2) दिष्ट्या न केवलं 'उत्संगः' चिरात् 'मनोरथोपि' मे 'पूर्णः' (U.4) न मां बातुं 'तातः' 'प्रभवति' न 'चांबा' न 'भवती' (M&L 2)

# Classification of particles used to connect co-ordinate sentences.

 Cumulative Relation.
 (1) च, च-च, तथाच, अपि, अपिच, अपरंच, अन्यञ्च.

 (2) केवलं-अपि, किसुत, किंगुनः.
 (3) अथ, तदन्तु, पूर्व-ततः, अनंतरं-ततः परं, ततश्च, अनं-तरं च.

 Adversative Relation.
 (1) अन्यथा, न (नो) चेत्.

 (2) वा, वा-वा, न वा.
 (3) तु, किंतु, परं (तु), तथापि, पुनः, केवलं.

Illative Relation. { तक्, तस्मात्, अतः, ततः, तथा, एवं च, एवं, तेन हि.

# Analysis of Compound Sentences.

§ 398. In analysing a compound sentence first indicate the relation existing between the several co-ordinate sentences, and then the latter, according as they are simple or complex, may be separately analysed.

# Examples.

- (1) वर्ष वा गर्ज वा शक्र मुंच वा शतशो ऽशनिम्। (Mk. 5)
- (2) उचितः प्रणयो वरं विहंतं बहवः खंडनहेतवो हि दृष्टाः। उपचारविधिर्मनास्विनीनां न तु पूर्वाभ्यधिकोपि मावज्ञून्यः॥ ( M. 3 )

```
(3) दृष्टा खुल मया तत्रभवत्या मालविकायाः प्रियससी बकुलावलिका
श्राविता च तमर्थे भवता यः संदिष्टः । ( M. 3 )
     L. जाक (त्वं) वर्ष वा (A) Principal sentence.
            (त्वं) गर्ज वा (B) Principal, co-ordinate to A.
            (त्वं) जातजा े जातं मंच वा (C) Principal, co-ordinate to A
                  and B.
     The relation is adversative.
                     Predicate
                                      Object
                                                   Adverbial adjuncts
     Subject
                      वर्ष (वा)
A (त्वं) शक
B (तं)
                      गर्ज (वा)
O (语)
                      मंच (वा)
                                       अज्ञानि
                                                 शतशः (manner)
          उचितः प्रणयो विहंतं वरं बहवः खंडनहेतवो दृष्टाः हि ( A )
     TT.
         न त पूर्वाभ्यधिकोपि भावज्ञन्यो मनस्विनीनामपचाराविधिः वरं (B)
     The relation is adversative (arrestive.).
     Analysis of (A), which is a complex sentence:-
         Subject
                          Predicate
                                        Object
                                                   Adverbial adjuncts
                             वरं
                                                   विहंतं (purpose)
            प्रणयः
           (उचितः adj.)
                                                   बहवः हृष्टाः (a) reason
         ( a ) खंडनहेतवः
              बहव: ( Adj. )
                                                   E (reason)
                               द्रष्टाः
      (B)
            उपचारविधिः
              मनस्विनीनां (gen.)
              प्रबी-यधिकोपि
                                    न (वरं)
              मावज्ञन्यः ( adj. )
```

III. The first is a simple sentence. The second is a complex sentence, which may be analysed as above. The relation is cumula tive.

# Miscellaneous Examples for practice.

Analyse the following sentences, according to the methods before explained and illustrated, stating whether they are simple, complex or compound.

- 1. महत्येव प्रस्यूषे दास्याः प्रके: शकुनिलुब्धकैर्वन महणकीला हेलेन प्रतिबोधिन होस्मि। ( \$. 2 )
- 2. कुतो धर्मिकवाविमः सतां रिकतिर स्ववि । (\$. 5)
- 3. प्रमाणादधिकस्यापि गंडद्वाममदच्युतेः। पदं मुध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदंतिनः॥ ( P. I. )
- 4. लघुहरबां मां लोकः कलविष्यतीति निर्द्याक्रया मवा नाक्रलितब् । (K. 177)
- 5. दर्शनादारभ्व श्वरीरस्याप्ययमेष प्रश्चः किसुत भवनस्य विभवस्य वा । (K. 196)
- 6. स चानुयुक्ती धूर्तः सविनयमावेदयत् । विदित्तमेव खलु वो यथाहं युष्मदाज्ञबाः पितृवनमभिरक्य सबुपजीवी प्रसिवसामि । ( Dk. II. 6 )
- 7. यहा किंचित् किंचिव् बुधजनसकाशाहतगतं तहा मुर्खीस्मीति ज्वर हव मदो मे व्यपगतः । (Bh. II. 8)
- 8. भहमतिमृद्गि पुलिनवति सरस्तीरेऽवरोध्य सस्पृढं निर्वर्णयंस्तां मस्प्राणैक-वस्रभां राजकन्यां कंदुकावतीमलक्षयम् । ( Dk. II. 6 )
- 9. एवमेसत् । किंतु न कराचिरार्यस्य निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरित्यस्ति नः प्रश्ना-वक्ताशः । ( Mu. 3 )
- 10. विज्ञिन्तयन्ती बमनन्त्रमानसा तपोधनं वेश्सि न मासुपस्थितस् ।
  स्मरिज्यति स्वां न स बोधितोपि सन् कयां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ (ई. 4)
- 11. अये महाराजेति निष्यणयमानन्त्र पदं सौमित्रिमात्रे च बाष्पस्सालिताक्षरः कुश्चलप्रमः तथा मन्ये विदितसीताङ्ग नान्तंयिमिति । (U. 3)
- 12. वरेषु यद्वालम्गाभि मृग्यते सर्वास्त कि व्यस्तमापि विली वने । (Ku, V. 72)
- 13. तद् श्रृत वस्साः किमितः प्रार्थयध्वं समागताः । मयि सृष्टिद्धि लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता ॥ ( Ku. II. 28 )
- 14. कार्य भवाव प्रकृत्येव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपितसंस्कारः । तथापि भवव्याणसंतोषो मामेवं सुखरीकृतवाव । ( K. 109 )
- 15. वश्वे मिय नत्तहस्ती मृत्युविजयो नाम हिंसाविहारी राजगोपुरोपस्तिलाधि-रूढस्य पद्दवतः उत्तनामारयस्य शासनाज्ञनकंठरवद्गियुणितघंदारदी मंडलितहस्तकांचं समभ्यधादत्। ( Dk. II. 4 )
- 16. वज्ञापवितं नाम— भगीक्तिकमतीवर्षे ब्राह्मणानां विभूषणम् । देवतानां पितृणां च भागो येन प्रदीयते ॥ (Mk. 10)

- 17. अमान्तरे बाह्मणेन सूर्व पुनसुरिक्षण्य राजदारे सोरस्ताहनमब्रह्मण्यसुद्धोषितम्।
  ततो न राजापराधनन्तरेण प्रजास्यकालमृत्युश्चरतीस्यारनदोषं निकप्यति
  करुणान्त्रे रामभद्रे सहसैनादारीरिणी वागुद्धरत्। ( U. 2 )
- 18. भथ कहाचित् पिंगलको नाम सिंहः सर्वमृगपरिवृतः पिपासाकुल दहक्षपह-णार्थं यसुनातटमवतीर्णः संजीवकस्य गंभीरतरं शब्दं द्राहेवाशुणोत्। (P. I.)»
- 19. बदि समरमपास्य नास्ति मृत्योभयिमिति युक्तिमितोन्यतः प्रवातुम् । अथ मरणमवद्यमेव जंतोः किमिति सुधा मलिनं बद्यः कुरुदे ॥ ( Ve. 3 )
- 20. प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रेत यान्स्यापतः । ( Bh. II. 90 )
- 21. यावस्त्वस्थिमदं कलेवरगृहं यावच दूरे जरा आस्मश्रेषसि सावदेव विदवा कार्यः प्रवस्ती नहान । ( Bh. 111, 88 )
- 22. यथा तिरश्वीनमलातशस्यं प्रस्युप्तमन्तः सविषश्च इंशः। तथेव तीत्रो हिर्दे शोकशंकुर्ममीणि कुन्तन्नपि किं न सीढः॥ ( U. 3. )
- 23. परस्परिवरोधिन्बोरेकसंश्रवदुर्लभम् । संगतं श्रीसरस्वरबोर्श्वतेष्ठस्तु सदा सताम् ॥ ( V. 5 )
- 24. सर्वेरुकेः सम्मेस्स्विति नृपगु नैर्शाद्यतं सन्तस्तिः । ( M. 2 )
- 25. भस्त्वमर्थो मा भूदा। एतन्तु पृच्छानि दान्तं हि राघवं गानानं शुख्रमः। स किलः नास्मना दृष्यति न चाष्यस्य प्रजा ईड्डयी जायन्ते। तत् किमस्य मनुष्या राश्चंसीं वाचं वर्शन्त । ( U. 5 )
- 26. यथा नौ प्रिवसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाहय । (Ś. 3)
- 27. अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविथि स्तर्वे नृपतिककुरं रूस्या स्ते सितातपदारणम् । मुनियनवरुख्यां रेज्या तथा सह शिश्विये गलितद्यसामिक्ष्याकुणानिरं हि कुलत्रतम्॥ ( R. III. 70 )

As a further exercise the student may select sentences from the preceding Lessons, and analyse them.

#### LESSON II.

# On the Order of Words in Sentences.

§ 399. It has already been observed in the introductory section of Part I, that the order of words in a Sanskrit sentence is not a

"material point for consideration. In Sanskrit every word (except adverbs and particles) is inflected, and the grammatical inflexion itself shows the relation in which one word stands to another. Thus, grammatically speaking, there is no order as such that need be much attended to. A sentence like कथारि तत्याज वने सीतां लक्ष्मणः कटारगमंच् may look very awkward, but it is not grammatically incorrect. But if there is no grammatical order, there is a sort of logical sequence of ideas, which must follow one another in a particular order. If we examine the pages of any Sanskrit prose work, we shall find that there is some order in the arrangement of words; e. g. first comes the subject, expressed or understood, with its adjuncts, then the object, (if any), and lastly, the verb or predicate;

# सा तु महाश्वेताया एव मुखमवलोकितवती ( K.~307 ); महीपतिन्तं विद्येश्वरं सबहुमानं विससर्ज ( Dk.~125 ).

Even in Kavyas and Dramatic poetry, which are acknowledged to be exempt from the rules of ordinary prose, this order is many times strictly followed;

रघुणामन्वयं वक्ष्ये ( R. I. 9 );

तृष्णां छिंदि पापे रित मा छथाः  $(Bh.\ 1I.\ 77)$ ; वदनकमलकं शिशोः स्मरामि  $(U.\ 4)$ ; असिर्गात्रं गात्रं सपिद लवशस्ते विकिरतु  $(\ Mal.\ )$  &c.

We shall now lay down some principles regulating the order of words in sentences.

§ 400. The best rule for the student to follow in arranging words in a prose sentence is this:—First place the *subject* with all its adjectives and adjectival phrases, then the *object* with its adjuncts, and lastly the *predicate* (verbal, nominal, or adjectival). Adverbs and adverbial phrases may occupy any place except the *last*; while conjunctions (except a few) stand first before the subject. Thus the student would give a very awkward sentence if he were to say—

'सकाशं खरो आशिषं राज्ञे अग्रजन्मा प्रयुज्य प्रतीयायेत्थं' instead of saying 'इत्यं राज्ञे आशिषं प्रयुज्याग्रजन्मा खरोः सकाशं प्रतीयाय' ( R. V. 35 ).

§ 401. When a verse is construed and put in its prose order, the above sequence will be found to be generally observed. Take, for instance, the following verse:

अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाः तिग्राहितगंधमाल्याम् । वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुसूर्वेष्ठमोच ॥ ( R. II. 1 )

The prose order will be as follows:-

अथ (conj.) यशोधनः (adj.) प्रज्ञानां (gen.) अधिपः (subject) प्रमाते (exten. of the adjunct of object) जायाप्रतिग्राहितगंधमाल्यां (adj.) पीतप्रति-बद्धबत्सां (another adj.) तामुषः (adjuncts of object) धेनुं बनाय गंतुं (adv.) म्रुमोच (predicate) Similarly अभिहंति हंत कथमेष माधवं मुकुमार-इःयमनवग्रहः स्मरः (Mál. 1); हंत कथमेषोऽनवग्रहः स्मरः सुकुमारकायं माधवमभिहन्ति, or हंत एष.......कथमभिहन्ति.

The general rule may now be split into particular cases, and we shall show what the positions of the several parts of speech should be relatively to one another.

§ 402. The first principle to be learnt from the general rule is that words must be so arranged that the ideas will follow one another in their natural order, and the words in their natural connexion, observing the laws of the dependence of words upon one another; in other words, the governed and dependent words generally stand before the words on which they depend or by which they are governed.

Thus an adjective and the substantive qualified by it, the transitive verb and its object, adverbs modifying verbs, prepositions and the words governed by them etc., should be kept as near as possible in a Sanskrit sentence.

§ 403. When a sentence has a simple subject and a verb, the former stands first; रघुपतिश्तिष्ठात (U. 6). Adjectives precede the subject;

'देवो' रघुपतिस्तिष्ठति ( U. 6 ); 'उपात्तिविद्यो' 'युरुदक्षिणार्थी' कौत्सस्तं प्रपेदे ( R, V. 1 ); 'अपगतश्रमः' चाभिमतं दिगन्तरमयासीत् ( K. 32 ).

- (a) Adjectives, of course, follow the substantives they qualify, when they are used predicatively.
- (b) When pronominal and qualitative adjectives are both used, the former usually precede; 'तस्यां' अतिदारुणायां इतनिशायां (K. 169) 'on that accursed and most dreadful night'. But sometimes they stand after the adjectives of quality; as विचक्षणो वर्णी सः (Malli. on R. V. 19); यूना 'अनेन' पार्थिवेन सह (Malli. on R. VI. 35).
- § 404. A noun in apposition should precede the word which it is intended to explain;

आसीदशेषनरपितिशिरःसमभ्यींचतशासनः 'आदर्शः सर्वशास्त्राणां' 'उत्पत्तिः कळानां' 'कुलभवनं छणानां' राजा शूब्रको नाम (  ${f K.}$  5 ); अथ 'मीनकेतनसेना-नायकेन' दक्षिणानिलेन मन्मथानलमुज्ज्वलयन् (  $D{f k.}$   ${f I.}$  5 ).

- § 405. The genitive generally stands before the word to which it relates; 'जगतः' पितरी बंदे (R. I. 1); so 'अर्थानां' ईशिषे (Bh. III. 30).
- (a) When the substantive is qualified by an adjective, the order is generally the adjective, genitive, and substantive: अयं अस्या देह्याः संतापः (K. 61); तस्य एवंविधस्य पद्मसरसः पश्चिमे तीरे (K. 23).
- § 406. The vocative should be placed at the head of a sentence; 'तात' क एव बाल: ( Dk. II. 8 ); 'सखे पुंडरीक' नैतन्द्रवतीनुरूपं ( K. 151 ); 'आर्यपुत्र' इयमस्मि ( S. 1 ).
- § 407. The predicate (verbal or nominal) always stands last in a sentence; it *finishes* the idea intended to be expressed by a sentence, and hence, the last is its best position.
- (a) In narratives the verb आस 'to be,' and sometimes 凝, stands first, in the sense of 'there is,' 'there was';

'अस्ति' गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतरुः  $(H.\ 1)$ ; 'अस्ति' मगधदेशशिखरी-भूता पुष्पपुरी नाम नगरी (  $Dk.\ I.\ 1$  ); 'अभूत्' अभूतपूर्वो राजा चिन्तामणिर्नाम ( Vás. 3 ).

(b) Sometimes the predicate stands first for the sake of emphasis;

'मवेयुः' तावत्याणाव्यः पश्च जना माध्यंदिनानां ( $\acute{S}$ . B. 371); 'आस्तां' ताव-रसर्वमेवदं (K. 18); 'उत्सिंपणी' खलु महतां प्रार्थना ( $\acute{S}$ . 7); 'कृतं' त्ववा रामसदृशं कर्म (U. 2); 'विरलाः' हि तेषासुपदेष्टारः (K. 109); 'मवितज्यमेव' तेन (U. 4).

- (e) The same happens in interrogative sentences when the interrogative particle is not used; as, जात 'अस्ति' ते माता 'समरासि' वा तार्त (U. 4); 'समरासि' च तदुपान्तेष्वावयोर्वर्तनानि (U. 1).
- § 408. Prepositions in Sanskrit—the so-called *Upasaryas*—are usually prefixed to roots, and do not stand by themselves, except when they are used as कर्मप्रयानीयs (governing cases). In the latter case they follow the words they govern, according to the general law;

इति मन्दमतीन 'प्रति' भाषात् ( ई. B. ); अयोध्यां 'अनु' जलानि वहति ( R. XIII. 61 ).

(a) Words like सह, ऋते, विना, अलं &c., which govern nouns or pronouns, mostly follow the words they govern;

# रामेण सह, ईश्वराहते, मां विना, संतोषायालं &c.

- § 409. The term indeclinable in Sanskrit is of wider application than 'adverbs' in English. It includes all words which are not declined; i. e. adverbs, prepositions, conjunctions, particles or interjections. The several case-inflexions of nouns and pronouns—except those of the nominative and accusative cases, which serve the purpose of the subject and object of verbs, and the genitive, which expresses the relation of one word to another—may be regarded as 'adverbs' for all practical purposes. The following rules for the position of adverbs will thus apply to the case-inflexions also, which are so many 'extensions of the predicate,' showing time, place, manner, or cause and effect.
- § 410. Adverbs of time, place, manner, or cause and effect, are usually placed near the words they modify;

'इंसभ्रवलश्यनतले' निषणणं पितरमपश्यम् (K. 92). Here ०तले modifies निषणणं, and hence must be placed before it; so आलोकमान्नेणैब' (adv. of cause) अपगतभमो मनसि (adv. of place) एवं (adv. of manner) अक-

- रोत् (K. 124); 'इति मनसावधार्य' अञ्चवम् (K. 155); 'तमवेक्ष्य' (adv. of time) सा 'भृशं' रुरोद् (Ku. IV. 26). Here भृशं cannot be placed first, for it would alter the sense.
- § 411. When adverbs modify the predicate, they may stand before the subject, after the subject, or after the object (if any), but not last; अनेकवारं (time) अपरिश्लशं (manner) मां परिष्वजस्व (U. 6); प्रजान्मामेव भूत्यशं (purpose) म ताभ्या (place) बलीमग्रहीत् (R. I. 18); सर्व सौन्दामिन्यां (place) संभाव्यते (Mâl. 1); द्रारिद्यात् (cause) हियमेति (Mk. 1); हरिणा (agent) अप्ररास्तव शरस्यं कृताः (S. 6); शिवाभ्यो (purpose, strictly indir. obj.) मांसवलिपिंडं अनुदिनं निश्लि (time) समुत्ससर्ज (K. 65); सरौ भक्त्या मय्यनुकंपया (cause) च प्रीतास्मि (R. II. 63).
- N. B.—If the subject or object have any adjuncts, the adverb should be placed after the object, to avoid ambiguity.
- (a) The absolute clauses, being in sense adverbs of time or (sometimes) cause, are generally placed first.

'चिन्द्रकायामभिन्यक्तायां' किं दीपिकापौनरुक्त्येन ( V.  $^3$  ); 'युष्माकं प्रेक्षमाणानां' एनं स्मर्तन्यशेषं नयामि ( Ve.  $^4$  ).

- Obs. Adverbs of time and place usually stand at the head of a sentence, next to the conjunctions, if any.
- § 412. Of conjunctions, च, बा, तु, हि, चेत्, never stand first, while अथवा, अथ, अपिच, किंच, usually stand first; and the correlative conjunctions यथा-तथा, यावत्-तावत्, यद्-तद्, यत:-ततः are used at the beginning in the clauses which they connect. For examples see the respective sections.
  - § 413. Of particles, the interrogatives usually stand first.
- 'अपि' एतत्तपोवनं; 'अपि' कुशली ते ग्ररुः; 'कथं शास्त्राणां परिचयः; 'कियद्दा' वयः etc. ( K. 18 ).
- (a) The particles of emphasis, such as एব, নাম, কিন্ত, অন্ত, বি, are joined to the words which they emphasize. Particles like হ্বব, বু, আৰ্থি are used with the words which they modify.

- (b) Interjections, such as স্থা, ক্লান, মান্ত, and vocative particles, such as প্রান্ত, আই, আই, আই, usually head a sentence.
- § 414. A repeated word, or a word akin to the one already used in the sentence, is generally put as near that word as possible; as, गुणी गुण बेसि न वेसि निर्मुण:
- Obs. From the preceding sections it will be seen that the arrangement of words in a Sanskrit sentence is much the same as in Latin. The most general rule in Latin is that, "in simple narrative, after the conjunctions comes the subject (nom. case), then the governed cases with adverts and expressions of time, place, manner. &c., and last of all, the verb" (Arnold).

#### SECTION III.

# On the Synthesis of Sentences.

§ 415. Having explained the Analysis of Sanskrit sentences and laid down some principles regulating the order of words, we shall now take the student one step further: the composition of sentences.

He has already seen that a sentence must contain at least one subject and one predicate; that the subject or object may be enlarged by an adjective, a noun in the possesssive case, a noun in apposition, by compounds, or by combining all these modes together; and that the predicate may be enlarged by circumstances of time, place, manner, and cause and effect. Let him now try to compose sentences.

# Simple Sentences.

- § 416. Take the words राम and गय. They may be combined to form a sentence, रामो जगाम. Now the sentence रामो जगाम is in its elementary form. The subject may be thus enlarged:—
  - (1) इश्वरथस्य पुत्रः or दश्वरथपुत्रो रामी जगाम.
  - ( 2 ) कोसल्बानंदवर्धनः अखिलजनप्रियो इश्वरथपुत्रो etc.

- (3) भरतामजः कौसल्यानंदवर्धनः etc. etc.
- (4) भरतामजः कौसल्यानंदवर्षनोऽखिलजनिषयो दश्ययपुत्रो रामः ससीता-लक्ष्मणो रम्याण्युपवनानि पद्यञ् जगामः

It will be seen how the last sentence has grown out of the simple elements, राम and गम्.

#### Ex. 1.

Frame sentences, using अर्जुन, हनुमन्, गंगा, and हरि as subjects, and enlarge them successively in the manner above indicated.

#### Ex. 2.

Frame sentences, using the roots  $\tau$ ,  $\tau$ ,  $\tau$ ,  $\tau$ ,  $\tau$ , as predicates, and the subject enlarged in any two ways.

### Ex. 3.

Take these pairs of words and write sentences enlarging the subject by an adjective and a noun in the genitive case: बुक and डी, अंगना and या, सैनिक and युध्, गज and हन pass., भृत्य and तड़ pass.

#### Ex. 4-5.

Take the sentences रायण: सीतां जहार, and सारमेयोऽजियत, and enlarge the subject in all the ways of enlargement.

§ 417. The predicate, if a transitive verb, is completed by means of an object, which, being a noun or pronoun, may be enlarged in the same way as the subject; e. g.,

अहं प्रासादमपद्यम्. Here the object may be thus enlarged: अहं विद्यालं प्रासादमपद्यं; अहं वंगाधिपस्य विद्यालं प्रासादमपद्यं; अहं सौख्यनिकेतनं नगरभूषणं च अनेकरक्षिपरिवृतं वंगाधिपस्य विद्यालं प्रासादमपद्यं. In the same manner, राजा अमारयं प्रोवाच may become, in its enlarged form, राजा द्यास्त्राध्यनकठोरिपयं अतुरंजितसकलप्रजाजनं सुरगुरोः प्रत्यादेशं स्वममार्थं प्रोवाचः

#### Ex. 6.

Find appropriate subjects (enlarged by adjectives) and predicates, and frame sentences in which each of the following will stand as the object:—

ब्हतूनां शतं, भजाकुलं, मद्रानं, सभृंगाणि कमलानि, स्वं नाम, शुष्कपणीनि, 'महागजं, तंडुलकणान्, हिमादे: शिखरं and निपुरूधनं.

#### Ex. 7.

Frame sentences using the following roots, and supplying objects enlarged by participial adjectives; ध्रु, मह, स्ज्, प्, पा 'to drink', अर्, स with पा, ज्यभ्, रुभू, and नी.

#### Ex. 8.

Take the following words as subjects, and complete the sentences enlarging the subject and object: सर्प, धृतराष्ट्र, अंचुकिन, यति, पथिक, इन्द्र, राज्ञी, पाठशाला, पुन, and पितृ.

#### Ex. 9-10.

#### Ex. 11.

Write six sentences, in which the subject is enlarged by a participial adjective, and the predicate completed by means of an object enlarged by a participial adjective.

# Ex. 12.

Write six sentences in which the subject and object are both enlarged by a noun or pronoun in the genitive case and a participial adjective.

§ 418. The predicate may be enlarged by circumstances of time, place, manner, and cause and effect. Take the sentence exima. The predicate may be thus enlarged:—

स्वं 'अधुना' बास (time); स्वं अधुना 'कुन' बासि (time and place); स्वमधुना 'सस्वरं' कुन बासि (time, place and manner); स्वमधना 'सिन्हाइर-णाब' सस्वरं 'किमिति' 'पङ्गामेव' बासि (time, manner, purpose, and cause); स्वमधुना सिन्हाइरणाब गुरुमपृष्ट्वा सस्वरं किमिति etc. बासि. Similarly, सुद्धे मां अतिपालब may be thus variously enlarged: सुद्धे 'विर्ध्यताबां प्रवाणसंविधाबां

वितरावापुण्छ्य द्वारे भणं' मां प्रतिपालय; स 'निश्चितेन शरेण मध्याङ्काहारार्थे' कमि विलोलनेनं हरिणशिशुं 'नितंबदेशे' विव्याधः 'पद्वतोपि पितुः' स्वं 'ह्यः स्ववेदसमः निष्क्रम्य किंकरेण सार्थे अतिचतुलया गस्या कुत्र खलु' अगच्छः.

### Ex. 13.

Join appropriate adverbial adjuncts of time and manner to the verbs in the following sentences:— (1) विह्गा उयन्ते; (2) पुस्तकं वाचव; (3) अहं गामानयम्; (4) गुरूननुरुष्यस्य; (5) स्वया रुखते; (6) आपणं याति; (7) सैनिका युव्धिरे; (8) कृषीयलः क्षेत्रमकृषत्ः (9) प्रमश उद्यानं चग्छः; (10) संपद्धममनुगच्छाति.

#### Ex. 14.

Frame sentences using the following adverbial adjuncts, the subject being enlarged in more than two ways:— सहसा, वारंवारं, चीव् संवरसराव्, सर्पाद्, कवा, पुनः, कल्बापाय, पूर्वे ( with abl. ), तदानीं. प्रस्वनसं, प्रतिदिनं, उपनदि, दिक्रोशं, रामिंदिनं.

#### Ex. 15.

Use the following in sentences, the subject being enlarged by an adjective or a possessive case:—सेनया सह, अनाहते, अनेन हेतुना, कस्य हेतोः, मिनं सान्त्वयितं, जठरस्यार्थे, अपवाद अवणात्, तथानुष्ठितं, पाठमधीरय, गृहस्योपिरः मानंतरेण, दुर्वेवात् अरण्ये, प्रसलवेदनयाः अनुगंगेः

#### Ex. 16.

Take the following pairs of words, and enlarge the predicate by adverbial adjuncts of time and place: मुनि and वस्; राजन and रह्म; पुण and सेव; क्रोकिल and र with वि; हरि and कुछ; शिंदब and नम् with प्र.

# Ex. 17.

Frame sentences, using the following roots and enlarging the predicate by adverbial adjuncts of manner and cause and effect;  $\psi$ , at with  $\psi$ ,  $\psi$  with  $\psi$  (A'tm),  $\psi$  at with  $\psi$ , at with  $\psi$  (A'tm),  $\psi$  at with  $\psi$  at  $\psi$  and  $\psi$  at  $\psi$  a

# Ex. 18.

Take the following subjects, and enlarge the predicate by means-

of indeclinable past participles or gerunds:—र्मुगाः, नरः, देवाः, अमी, राक्षसैः (agent), श्रीमः, सामाजिकाः, दृतः, अधिराजः, अश्वस्थामा, सुनद्रा, and बवनाः.

Ex. 19.

Enlarge the predicate, by means of the absolute constructions, using the fellowing roots:—भाष, रह, पच्छ, कु ( past part. ), स्पृह, वड्, इड् ( past part. ), पह, मंत्र with सं, and बा.

Ex. 20.

Enlarge the predicate, by adjuncts of time and manner, and by gerunds derived from the following roots:— अंध्र, अध्र, चुद्, बास, ज्ञा, स्तु, बाह्, दा with आ, श्वस् with वि, आस with उप, स, and नी with परि.

Ex. 21.

Write twelve sentences in which the predicate is enlarged by adverbial adjuncts of time, place, manner, and cause and effect.

§ 419. When, along with the predicate, the subject and object (if any) are also enlarged, the sentence assumes its fullest form.

\*\*Targuesa\* is a sentence in its simplest form Enlarging the subject and predicate, we may have a sentence like the following:—

'अरुषपुर:सरों' रिवः 'तमोजालं निरस्य जनिक्रयाप्रकृतये प्राच्यां विश्वि झाटिति 'उदगच्छत्. In like manner, the simple sentence स प्दित्तीमन्त्रवात् may become, when enlarged, 'गुरुभिरुपिष्टः' स 'प्रयमे वयसि वर्तमानोपि संसारादुदिजमानः' 'अनेकर्यातप्रतिपत्तां परमसुखदाबिनों' साधुपद्वीं 'निवारवतीपि पितुः पारिक्रसुखाशाप्तये प्रशांतचे ससा' अन्यवात् ; so also पांयः अर्जगं दृद्धं may be enlarged into अथ 'असी' पांयो 'प्रामांतरं गच्छन् अध्यथमार्तः क्रयमपि प्रानि न्वस्यन् ' 'अनाक्रांत एवार्थपये' 'क्रंचिद् बृहत्कायं प्रसारिसफणं द्यामदेहं' अर्जगं 'वहच्छवा तरुतले' दृद्धं. Other examples are:—इति परिकलव्य क्रिचिदुक्र-मितक्रंथरं भवचिक्ततया ह्या दिशोवलोक्य सुर्वेषं चलति पुनः प्रतिनिवृत्तं तमेव पदे पापक्रारिणसुरुपेक्षमाणो निष्क्रम्य तस्मात्तमालतस्मूलास्सिलसमीपसुपसर्ते प्रवत्तमारव्यस्ति (K. 35); अनुवध्यमानश्च तथा तां सर्वामतियसप्यामितिदृरा-वनतेन दिरसा सप्रभवं प्रतिज्ञात् (K. 133); क्रिनिमित्तं वा अनेक्रसिद्धसाध्य-संवाधानि सुरलोक्सल्लभान्यपहाय विव्याध्यमपदावि एक्राकिनी वनिवृत्तमानुष-मधिवसि (K. 135).

Ex. 22.

Write six sentences in which the subject and predicate are enlarged by all the ways of enlargement. Use the verbs: धाव, प्रकाश, स्था with उत्, पत्, आस, and अस.

Ex. 23.

Write six sentences in which the predicate and object are enlarged: use the roots भ, स्तु, मन, बृह, चि and विद 'to obtain.'

Ex. 24.

Write six sentences in which the subject, predicate, and object are all enlarged in more than one way.

§ 420. In simple sentences the expression may be varied by changing the voice of the verb, without altering the meaning: दासी पुष्पाण्यानयम् has the same meaning as दास्या पुष्पाण्यानीयस्त. Sometimes the expression may be varied by a change of phrases; कस्माद्धेतीरम निवसिंस, पिता सपुषो मामं गतः are the same in sense as किमधंमम निवसिंस and पिता पुत्रेण सह (or सहितः) मामं गतः. But very often in Sanskrit we may vary the expression of a sentence by expressing the same idea in different words. Take the sentence तयामात् विभवः प्रभवति. This sentence may be thus variously expressed, without altering the sense:—

उद्यमादि भव उत्पद्यते—संजायते.
उद्यमो विभवाय कल्पतं—भवति—जायते.
उद्यमो विभवस्य कारणं—हेतु:.
उद्यमप्रमवो विभवः.
उद्यमप्रमवो विभवं याति—विभवयुतो भवति.
उद्यमी नरो विभवसंपन्नो भवति.
उद्यमि नरो विभवसंपन्नो भवति.
उद्यमप्रमवलंड्य नरो विभवं याति.
उद्यमप्रदेण नरेण (प्रायः) विभवयुत्तेम भाष्यम्.
( or, figuratively ) उद्यमबीकाद्विभवोक्तरः प्ररोहति.

Ex. 25.

Taking the above as a model, express in different ways the ideas in the following sentences:—

(1) निर्धनता सर्वापदामास्पदं; (2) अस्य कोपः सनिमित्तः; (3) मूर्खान्यासुपदेशः प्रकोपाय भवति; (4) अविवेकः आपदां परं पदं; (5) न धर्मदृद्धेषु वयः समीक्ष्यते; (6) विद्वान् सर्वम पूज्यते; (7) देवपरा नरा विनश्यन्ति; (8) स्त्रते लालनाद्विनश्यति; (9) स्वमेव नः परमा गतिः; (10) पराभवोपि मानिना-स्रस्थ एवः

# Complex Sentences.

§ 421. From the nature of a complex sentence it is clear that there is one principle assertion and at least one subordinate assertion. The principal clause is independent, while the subordinate clauses are dependent in construction on the principal. Thus take the sentences द्तो राज्ञे वार्को व्यवेदयत. It is simple and may be made complex by tacking on to it any one of the three kinds of subordinate clauses. Thus:

सामंता महाराजनिनद्रोग्धुमहर्निशं यतन्ते इति वार्तो दूतो राज्ञे न्ववेदवतः (noun clause).

यः पौरजानपदानपसर्तुं प्रयुक्तः ज्ञ दूतो &c. ( adj. clause ). काले उपायश्चिन्स्येते।ते हेतोः इतो &c. ( adv. clause ).

§ 422. We shall now give a few exercises in the composition of complex sentences. The student should, as far as possible, aim at variety in matter as well as expression. He should refer to the table given on page 243, which gives the particles used to introduce subordinate clauses.

#### Ex. 26-28.

Write five complex sentences in which the noun clause will be (I) the subject or object; (II) be in apposition to the subject or object of principal clause; (III) be governed by some participal in the principal clause.

#### Ex. 29.

Write one complex sentence about each of the following:स्वर्णकार, गुरु, विद्या, स्विष्य, बाजीन्य and शिवराजः

#### Ex. 30.

Construct four complex sentences in which the adjective clause will respectively qualify the subject, the object, some adverbial adjunct, and any adjunct of the subject, object, or predicate.

#### Ex. 31-34.

Construct six complex sentences ( I ) having an adverbial clause denoting time; ( II ) place; ( III ) manner; and ( IV ) cause, condition, purpose, etc. Use such verbs as the following:—स्वप्, स्था with उप, इन्, स्था, पत्, आ-राष्ट्र caus.

#### Ex. 35.

Write six complex sentences having an adverbial clause denoting point of time, motion to a place, ;analogy, manner, consequence, and condition, respectively.

§ 423. We have given exercises in complex sentences having one kind of subordinate clause. We shall now take sentences where two or more of such clauses occur. Take this sentence: व्यक्त: समाजा-प्रवित । य एष भाष्यको जीविसदिनीम राभसप्रयुक्ती विषक्रन्यया पर्वतकं धातितवाद स एनमेव होषं प्रख्याप्य सनिकारं नगराज्ञिवीस्यतानिति ( Mu. 1 ). Here the object of समाजापवांत is the clause स... रित, the subject of this clause being qualified by an adjective clause a... urfactive. So in the sentence यहैव मयायं वेयस्योङ नियमिश्वमन इसांती निवेदितस्तहैव सनिवेंह-मेवमेतिहरूबुक्स्वा उत्थाय महाखेता पुनस्तपसे स्वमाश्रमपृहमाजगाम, the principal predicate is modified by an adverbial clause of time ata... नियोदित: and a noun clause is joined to one of its extensions ( प्रमुखन being the object of area; ). In this manner we can combine two or more kinds of the subordinate clauses in one complex sentence; बहा अतिहरणा नराणां हृदये पदं करीति तवा ते बवीश्वरणात्मने स्थित्यनहृपं दसं सेनापरितृष्टाः संतस्ततीथिकतरमीहमाना यसैः सुखेन भोक्तं शक्यं तक्षि तृष्णातिरेकात् प्राची हापयन्तीति असक्तवयमस्मिक्षगति प्रतीम:. In this complex sentence there is one adverbial clause बहा...करोति modifying हापद्यन्ति, two adjective clauses बत्...इनं and बत्... शक्यं, and one noun clause तसे... हापवन्ति.

#### Ex. 36-40.

Construct five complex sentences each (1) with one adjective and one noun clause; (2) one adverbial and one adjective clause; (3) one noun and one adverbial clause; (4) one adverbial and one noun clause each qualified by an adjective clause; and (5) all the three clauses used together.

# Compound Sentences.

§ 424. In a compound sentence, as we have already seen, there are two or more principal assertions. These assertions may be all simple or complex, or simple and complex combined. This holds good in all the three relations, cumulative, adversative and illative.

Take a simple sentence याभिक: काशीनगच्छत्. To turn this into a compound sentence, showing the three relations, we may say:—

- (1) बात्रिकः काशीमगच्छत्, गंगायाः पावने सलिलेऽस्नात्, सकलानि च तत्रस्वानि तीर्थानि इष्टा स्वं पानं न्यवर्धतः
- (2) वात्रिकः काशीमगच्छत् किंतु गंगासलिले स्नानार्थमवतीर्णः केनचिन्त्रहा-नक्रेण सहसा गृहीश्वाऽमध्यतः
- (3) यात्रिकः काशीमगच्छत् तेनास्मानं परिपृतं मेने.

The several members of the compound sentence are here simple; they may be made complex, if necessary. Thus, taking (2).

यात्रिकः काशीमगच्छत् किंतु यावस्तानार्थे गंगासलिलेऽवसरित तावस्केन-चिन्नहानकेण सहसा गृहीस्वा भक्षितः

Here the second member is a complex sentence, and the first simple, which may also be turned into a complex one thus: श्रीविश्वेश्वरदर्शनेनास्मानं निर्धेतिकल्पषं करोभिति यदा गादाभिलाषो मनिस पदं चकार तदा स
आविकः etc.

# Ex. 41-42.

On the above model construct (1) five compound sentences, hav-

ing simple sentences for their members, and (2) five, having complex sentences for their members.

#### Ex. 43.

Write a compound sentence descriptive of each of the following:—
(1) वर्षाकाल:; (2) पाणिनि:; (3) अराजको जनपदः; (4) राजधर्मः; (5) धर्म; and (6) कालिदासः

§ 425. In English, we can combine or contract several simple sentences into one sentence, by means of participial, prepositional or other phrases, and by means of subordinate or co-ordinate clauses. The sentence so formed may be simple, complex, or Take for instance, the sentence-"With these thoughts I compound. came near the place. Just then I heard sounds of loud lament. I, therefore, eagerly pressed forward. Then I could clearly distinguish Kapiñiala's voice upbraiding Pundarîka for his cruelty. lay in leaving his friend to live without him". These assertions may be thus combined into one sentence:-"With these thoughts as I came near the place, I heard sounds of loud fament; and, pressing eagerly forward, I could clearly distinguish Kapiñjala's voice upbraiding Pundarîka for his cruelty in leaving his friend to live without him." This, it will be seen, is a compound sentence, the first member of which is a complex sentence In Sanskrit, the use of participles and participial phrases for the purpose of combining or contracting simple sentences is much more liberal, and this is largely supplemented by the use of adjectival compounds (Tatpurusha and Bahuvrîhi) aid, simple sentences can be combined into one sentence, which may be either simple, complex, or compound. एकहा सा गंभीरध्वनि ग्राभाव। तमाकर्ण्य तस्याः कतहलस्रपजातम्। अतः सा तस्यां विशि दृष्टि प्रेरितवती These may be thus combined into one simple महान्तं च शबरगणं वद्दर्श. sentence: एकदा अप्रते गंभीरे ध्वनी सा तदाकर्णनीपजासकृतहला तद्विशि प्रेरितहृष्टिः महांतं शबरगणं दर्दाः 🛭 अधैकता राजा दृष्यंती सुगयार्थे तं तस्य सैनिका अमारयाश्चानुजन्मः 1 वने सगाञ्चवान । एकं सूर्ग पलावमानं ससार । मार्गे विव्वाश्रमपदं ववर्ष ।

These sentences may be combined into one complex sentence thus:— सैनिकैरनारवेश्वानुगतो यदैकदा राजा दुष्यंतो मृगवार्थे वनिषयाव तहा स तत्र बहुत् मृगान हत्येकं मृगं पलावमानमनुसरन् मार्गे दिव्याश्रमपदं दहर्श। Or shorter still, ससैनिकामारयो राजा दुष्यंतो मृगवार्थे वनं गतः बहुत् मृगान् etc.

#### Ex. 44.

Combine the following groups of sentences into a single sentence which may be simple, complex, or compound.

- (1) एवं महाश्वेता आहारं परिसमाप्य संश्वोचिताचारान्निर्वर्तयामास । पञ्चारसा एकारिमच् शिलातले विश्वव्यमुपाविशत् । तथा स्थितां तां चंद्रापीडो निभृतसुपससार।सहत्तीमव स्थित्वा च तां स सविनयमवादीत् ।
- (2) तस्मिन्दिञ्बाअमपरे वुष्यंतः कामपि कन्यकामपद्यत्। सा कन्या चार-सर्वोगी आसीत्। स कण्यमुनेराअमः। तं राजा प्राविद्यत्। तदा तस्सन्कारार्थे शकुन्तला आअमाद्रहिरानगाम। शकुंतला कण्यस्य-कृतिका दुहितासीत्। सा सप्तश्रयं वुष्यंतं स्वागतं व्याजहार।
- (3) पेदावे इति ख्वातानां महाराष्ट्राधिकारिणां मध्ये चरमो बा नीरा न इत्येको बभूव । स पुण्यपत्तनमधितस्यौ । स किल बहुग्रणोपपल आसीत् । किंद्ध तस्य राजकार्यावेक्षणविषयेऽतीव मंदादर आसीत् । अतः कर्मसिवदस्याने बहुवो नर्मसिवता एव तं पर्यवारयन् । तैस्तस्य मनो विषयभौगेषु सतरामाकुष्यत । एवं कामाधीने राजानि तच्छंदात्रवर्ताने चामास्यगणे महाराष्ट्रदेशोऽनायासंनैव रंश्रान्वेषणदक्षाणां श्रमुणामामिषतां गतः ।
- § 426. We have shown in the preceding section how to combine a given number of sentences into one sentence. We shall, as a further exercise to the student, now show how to resolve a given passage into a number of different sentences. This will enable him to acquire practice in paraphrasing Sanskrit passages, by varying the construction of the original passage to a considerable extent. This system will facilitate the work of paraphrasing by one-half; and if the student, after having split up a passage into different sentences, substitute equivalents for the words and expressions in the original, he will have given a free translation or paraphrase of

the passage. Take, for instance, the verse: गुणदोषी बुधो गृह्णिवृद्वेदा-विवेश्वर:। विरसा अध्यते पूर्वे परं कंडे निवच्छाते ॥. This may be thus expressed by different sentences, or paraphrased:—

शिवः हेर्दु विषं च हे अपि स्वीकरोति किंतु हेर्दु शिरोधारणपूर्वकं प्रशंसति विषं च स्वकंटे नियच्छति । एवं प्रात्ती नरः कस्यचित्ररस्य गुणं होषमुनावपि गृह्वाति । किंतु गुणं मीवहिलनपूर्वकं श्रापते होषं तु स्वकंटे नियम्य तन्नाममानमपि विलोपयति ।

This is, no doubt, a free paraphrase of the original, but it makes the sense quite clear. Take another instance:

# संपाननिर्विष्टसहत्रबाहुरष्टाइब्रहीपनित्वातयूपः। भनन्यसाधारणराजवाको बभूव योगी किल कार्तवीर्यः॥

This may be thus resolved into sentences: पुरा किल कार्तवीयों नाम बोगी समजायत । तस्य गुद्धेषु (एव) बाहुसहसं परेरनुभृतम् (अन्यन स द्विशुक एव) । तेन अटादशसु हीपंषु यज्ञस्तंभाः स्थापिताः । तथा च तस्य राजश्रद्धो नान्यसामान्य आसीत् । Similarly, श्रुतिसुभगं गीतिष्विनि श्रुत्वा संजातकुतुको ध्वनिप्रभव-जिज्ञासया कृतगमनबुद्धिक्षपर्याणमिद्रागुधमारुह्य प्रयगितैः प्रथमप्रस्थितैर्वनहर्षि-रपदिद्यनानवर्था पश्चिमया सरस्तीरवनेलखया निमित्तिकृत्य तं गीतध्वनिमिन्नप्रतस्थे may be thus expanded: यहा स सुख्या गीतश्वव्यक्षणीत् तहा संजातकृत्वलस्तस्थमवसुपलद्धं स ऐच्छत् । तहनुरोधात् गमनाय मति विधाय इंद्रायुधपृष्ठे पर्याणं समारोप्य तनाररोष्ठ । तनमार्गोपदेशाय इव सद्विप्रयगीतरवा वनहरिणास्त-स्मार्युवीनेव तहनिप्रतो हिश्चं प्रस्थिताः । ताननुसरव् स पश्चिमेन सरस्तीरप्रांतेन सं गीतध्वनिद्धिद्ध्य यथे।

On the above models and with the assistance of § 420, the student may select passages from authors and paraphrase them.

#### LESSON IV.

# Letter-Writing.

§ 427. Letter-writing is not a subject to which Sanskrit writers seem to have devoted much attention. We find very few instances of letters in the existing Sanskrit works, probably because our forefathers did not much resort to that system. Naturally, therefore, letter-writing in Sanskrit does not present the difficulty which a letter

in English, with its various forms—private, commercial, official, &c.—
usually presents. Letters written in Sanskrit are mostly of one type.

There are certain settled forms in which they should be begun. There is also a variety in these forms according to the position of the person to whom they are addressed. But beyond this difference, there is nothing to distinguish a purely private letter, (say, from a father to his son) from the official or demi-official letter sent by a minister to his sovereign, or by any person to another person officially. We propose in this section to give some of the common forms of letter-writing in Sanskrit, with examples.

- § 428. We shall first give two specimens before asking the student to study the details:—
- I. स्वस्ति । महेंद्रद्वीपास्परग्रुरामो लंकायाममास्यं माल्यवंतमभ्यहंयति । अभैव परममाहेश्वरं लंकेश्वरमभिनंधा स्रवीति । विदित्तमेतद्दो यहस्मार्भिद्ण्डकारण्यतीर्थौ-पासकेभ्यस्तपोधनेभ्यः प्रतिज्ञातमभयम् । तत्र विराधननुकवंधप्रभृतवः केऽस्विन-चरन्तीति श्रुतम् । तत्तानप्रतिषिध्य सद्वृत्तिमस्मिद्धितां च माहेश्वरप्रीतिमनुरुध्यन्तां भवन्तः ।

# ब्राह्मणातिक्रनश्यागी भवतामेव स्तये। जामदग्नयश्च यो मित्रमन्यथा दुर्भनावते॥ इति।

Expressed in the form of an English letter the above will stand as follows:—

Mahendradvîpa.

My dear Mályavat,

With kind regards, I remain,
Yours sincerely,

Parasurama.

Give my best compliments to the Lord of Lanks.

To

H. E. Mályavat, Minister of Rávana, King of Lanka.

II. Another specimen of a more modern form:

स्वस्ति । श्रीमत्संस्कृताधनेकविधाविनयविदानमाना राजमान्याः श्रीयुनः प्रोखिलेखपनामधारिणः कृष्णरावाख्वाः कृतकाः साष्टांगप्रणामपुरःसरं विज्ञाण्वन्ते । बस्त्राक्षीतो भववर्षे श्रानीतस्य मानवधर्मकास्त्रप्रन्थस्य वार्ताहरदेयभागेन सिंहः मूल्यं सार्थवक्षरस्यारिमतिमां पत्रिकां भवद्धस्तं प्राप्यता गाविदस्य इस्ते विवासिति एषा विज्ञासः ।

पुण्यपस्रवे मार्गशिर्षसुदि १५, १८०७ संवस्सरे पटवर्धनकुलोस्पस्रस्य हारसूनोर्नारायणस्य ।

- § 429. We now call the attention of the student to the following points:
  - 1. Every letter begins with the word स्वास्त.
- 2. The place where the letter is written is stated † first, as in English, and is put in the ablative case, being construed with the main predicate. It is sometimes put last in the locative case, as in letter II.
- 3. The address ('My dear,' 'Dear Mr.' etc.) is not actually expressed, but is represented by some word expressive of that relation; as, आयुद्मत् indicating a younger relative, भित्र friendship etc.
- 4. The name of the writer, which is, in English, usually coupled with a word expressive of the relationship between him and the person addressed, is not usually written at the end, but at the beginning, being made the subject of the first introductory sentence. The degree of relationship is expressed in the predicate of the first sentence ('Aratara') 'pays his respects to,' which indicates that the writer is a friend of the person addressed; 'array' that they are mere acquaintances; 'array a spiala' that the writer is a near relation (a father, husband &c.).

<sup>\*</sup>These adjectives are merely complimentary. It is, however, usual to put in one or two as a graceful introduction. They may be omitted in a purely business letter.

<sup>†</sup> When letters pass between persons in the same town, the place is usually omitted, as also the date.

- N. B.—In modern forms the writer's name is put at the end (as in specimen II.), in the genitive case, going with some word like funds:, प्राथना &c. in the body of the letter. It should be noted that this style is more formal, and should be used when the writer does not know, or is not familiar with, the person addressed.
- 5. The commencement, or the form proper, of the letter is in the third person, though other persons may occur in the body of the letter itself.
- 6. The name of the person addressed which, in English, is sometimes written at the end near the left corner of the paper, and is written in full on the envelope is, in Sanskrit, given in the introductory sentence together with the place of his residence, being made the object or the subject (as in letter II.) of the predicate, or connected with it in any other way. This gives the superscription or address of a letter.
- 7. It is not usual in Sanskrit to specify the date of writing; but when required, it is generally put in the locative case, being used as an adverbial adjunct of the predicate, or put last at the left-hand corner of the letter; as, समानुसंबरसर वैशाखवार १३ भीमे.
- § 430. For the sake of convenience, letters may be divided into two classes:—
  - I. Domestic, or those passing between members of a family.
- II. Other letters written by a person to his friend, a pupil to his preceptor, a minister to his sovereign, or in general by one person to another. These we shall call *Miscellaneous*.

# I. Domestic Letters.

§ 431. In a letter from a father to his son, or from an elder to a younger relation, or from a husband to his wife, the degree of relationship is expressed by some such words as स्महास्परिष्युख्य, सस्नेहमालिंग्य etc.

We shall give a few examples.

(a) A letter from a father to his son.

स्वस्ति । यज्ञ शापारसेनापतिः पुष्पिमा वैदिशस्यं पुत्रमाकुष्नंतमितिनं स्नेहास्परिष्वश्व अनुदर्शयति । विदित्तमस्तु । बोसौ राज्ञस्वयते शिक्षितेन मया राज्ञपुत्रसत्परिवृतं वसुनितं गोमारमादिश्व निरगर्लस्तुरगो विसृष्टः स सिंधोर्षक्षिणरोधिसः
चरक्यानीकेन यवनानां प्रार्थितः । तत उभयोः सेनयोर्महानास्तिस्संमदः । किंतु
वसुनितेण प्रसद्धः द्विवमाणो मे वाजिराजो निवर्तितः । सोहिनिहार्मा पौत्रेण प्रस्थाहतायो वक्ष्ये । शिद्दानीमकालहीनं विगतरोषचेतसा भवता वधूक्तनेन सह यज्ञसंदर्शनायाग्रनव्यगिति ।

- ( ) स्वस्ति । ढङजयिनीतः परभगहेश्वरी महाराजाधिराजी देवस्तारापीडः सर्वसंपदामाबतनं चंद्रापीउमुत्तमांगे चुंबजंदबति । कुशलिन्यः प्रजाः । किंतु किबान्निप कालो भवतो हष्टस्य । बलवदुरकांठतं नी हदयम् । देवी च सहांतःपुरैम्लीनि-मुपनीता । असो लेखवाचनविरतिरेव प्रयाणकालमां नेतव्वेति ।
  - (c) A letter of a more modern form will be as follows:—

स्वस्ति । पंत्रवटीतो गोविवशर्मा पुण्यपत्तने पुत्रं विश्वनाथं ( or आयुष्मन्तं विश्वनाथं ) सोरकंटं सस्नेहं निर्भरमालिंग्य कुशलं वार्सवति यपा । कार्ये च । कुशलमिहास्माकं सर्वेषाम् । भवशिया कुशलवती वार्ता सर्वदा प्रहेषा । अध्यव भवहर्ये-उस्मन्मिन्नस्य परशुरामस्य हस्ते विशती रूपका इत्ताः । तेषां विनियोगः कथं कृत इति बथावसरं निवेदनीविमिति ।

# शके १८०७ मार्गशीर्षवदि १४ भीमेहाने ।

§ 432. A father writing to his son, an elder to a younger brother, and generally an elderly relation writing to a younger one, will also use such a form as the following:—

स्वस्ति । श्रीमार्चाः जीविषु अमुकार्ममु प्राणाधिकतरेषु अमुकार्य (पितुः, आतुः &c. as the case may be) सस्तेहा आशिषः कोहिशः स्कृत्नमु । विदित्तमस्तु &c.; or,

स्वस्ति । अमुकस्यानात् अमुकस्थानवासिनं चिरंजीविनं or आयुष्मन्तं अमुक-शर्माणं अमुकशर्मा सस्तेहमाशीःसहस्रपूर्वकं कुशलं वार्तयति, or सोस्कण्डं सस्तेहं समास्तिम्ब इशलं वार्त्यात् यथा etc.

(a) From a husband to his wife.

स्वस्ति । अनुक्रस्थाने पालितपरमपतित्रतागुणां सौभाग्यशालिमी भावाममुक-नाम्नी अनुकः सस्नेहं श्रमालिंग्य कुशलं वार्तयति यथा। कार्ये च । कुशलिम्हा-स्माक्षयः। तत्रस्यसमस्त्रमानुषाणां कुशलवती वार्ता प्रहेया। Or एवगुणाद्व प्राणेश्योपि वियवरासु निर्तातालिंगनपूर्वकस्तेहसमूहाः etc.

- § 433. The following forms should be used when a younger writes to an elder relative, or a wife to her husband:
  - I. From a son to his father:-
- (1) स्वस्ति । अप्रकस्थाने अनेकयुणाछंक्ठतन्नेहयुणभूषितपुत्रवत्तरखपूर्यपितृ-पादारिवन्दान् अनुकस्थानात्सदाविनीतः द्वतः (ण सदाज्ञाविधायी पितृमक्तितस्यरः द्वतः) अप्रको महाभक्त्या सबहुमानं श्लितितल्लिहितमोलिना साद्यां प्रकम्य सविनयं विज्ञापयित ।.....सवीभ्यो मातृप्रभृतिभ्यो मदीयः प्रकामो वाष्यः । कार्यादिकं च सदादेष्टस्यमिति ।
- (2) स्वस्ति । श्रीमत्पितृचरणेषु अकिंचित्करकिंकरस्य द्वतस्य (sometimes नम ) बद्धकरसंपुटं प्रणतिततिसहस्रमजस्य । कार्ये च । &c.
  - (3) स्वस्ति श्रीजन्मकर्मार्थयज्ञेषु जनकेष्वितः। स्नेहार्द्रभावसहिताः स्फुरन्तु नतयः पराः॥
- N. B.—A younger writing to an elder brother, or a son to his mother, should make the necessary changes.
  - II. From a wife to her husband:-

स्विति । यथास्थाने सकलपूज्यतमग्रणगणालेकतमर्तुः पादान् ( the name is sometimes given ) अग्रकस्थानात्मदाज्ञाविधायिनी अग्रका पतिसेवातत्परा कंठाश्लोवपूर्वकं सत्तेष्टं सोत्कंटं सविनयं प्रणम्य विज्ञापयित यथा । कार्ये च ।

#### II. Miscellaneous,

§ 434. We shall now turn to the class of letters which we have called *Miscellaneous*. One writing to his friend will generally use words of compliment, such as, असकं अईपति, अभिनन्य अचीति, समेहं अनुदर्शयति, प्रणतिपुर:सरं निवेदयति &c.

The student has already been shown a form of such a letter from a classical author ( see specimen letter I ). He may take that as his model when writing to a friend.

Here are some modern forms:-

(1) स्वास्ति । यथास्थाने विद्वस्वदाक्षिण्यौदार्यादिखणालंकतश्रारी परमभ्रेम-

निषानं वयस्यं असुकं असुकस्थानादसुकः सीत्केठं सबेई गाडमाहिग्य कुश्रसं वार्त-यति यथा । कार्ये च ।

(2) स्वस्ति । अस्मदेकाभयी सृतेषु विद्याविनयादिम्नण्डितेषु पूज्यतमेषु अमुकस्थानवासिनः अमुकस्य प्रणतिसद्दश्च-मजस्य ।

§ 435. Persons who are not familiar with or do not know each other, may use the following general form:—

स्वस्ति । अहकस्थाननिवासी अहकनामकः भीमतः सकलविषावदातचेतसः अहकान् अनेकप्रणामपूर्वकं विज्ञापयति । or अहकाः एवंद्यणोपेताः (some complimentary adjective) अहकेन प्रणामपुरःसरं विज्ञाण्यसे or निवयसे (the conclusion in this case to be like that in specimen letter II.); or भीमतां अहकनाम्नां—समक्षं (संनिधी) अहकस्थानवासिनः अहकनाम्नः सविनया विज्ञतिः । &c.

Taking this as a model, one may write to the author of a book, requesting him to send a copy by post:—

स्वस्ति । आंग्लभौमगीर्वाणादिभाषाद्य परां प्रतिष्ठां गताः कॅलिकातानगरस्य-महापाठशालाषिकताः श्रीतर्करत्नवागीशाख्याः प्रणामपुरःसरं विशाप्यन्ते । यत् भवत्यवीतं अलंकारदर्पणाक्यं ग्रंथं अधिकृत्य काखिद् विश्वप्तिपत्रिका मवा मित्रहस्ते अद्य दृष्टा । तदवलोकनेन तं ग्रंथं क्रेतुं मन्मनसि बलवतीच्छा प्राद्वर्भवति । तद्वरुरो-धात् राजशासनपत्रद्वारेण वार्ताहरभागसिहतं मून्यं सार्वचतुष्टयक्तपकं इतः प्रेचितव् । तवावच्छक्यं सत्वरं तद्वग्रन्थस्य प्रेवणेनानुग्राद्यमात्मानामिच्छामि । ग्रंथश्च निम्मलिखितवाद्यनामा प्रेवणीय इति विश्वदिः ।

युज्यवज्ञाने संस्कृतपाठशालायां } अभ्यंकरोपनाज्ञकस्य गो।विंदस्नाः संबद् १९३५ भावणवदि ११ शानो } रामशाक्षिणः ।

N. B.—In all these letters it is not unusual to put in some prayer or wish for the addressee's good health. It is put at the end in this way: शामिह भावत्कं अध्यसन्तरिक्षेधमानमाशास्महे, or very shortly इति शब्द.

§ 436. A pupil will write to his teacher in the following way:-

स्वस्ति । अग्रकत्थाने (if in a different place) जनेकतीर्थावनीहनपवित्रीकृत-मानसाव परमाराध्यपरमपुज्यश्रीगोविदाचार्यपादारविदाव अग्रकत्थानात्सदावेश-वर्ती अग्रकनामकः परमभक्त्या क्षितितक्षनिद्वितमीक्षिना सार्थां प्रणम्य सविनयं

<sup>\*</sup> By a Money Order.

वर्षयणोपेताः श्रीमदुवाध्यायवादाः भक्तितत्परेण अस्रकनाम्ना शिष्येण विकापयतिः or श्राविनयप्रणामपूर्वकं विज्ञाप्यम्तेः or इति विज्ञप्तिः अस्रकशर्मणः &c.

According to this form a pupil may thus write to his teacher asking for sick leave:—

स्वस्ति । सकलविषावगाइनविद्यादिकृतमानसाः परमपूज्याः गोपालरावास्त्याः अनेकप्रणामपूर्वकं सविनयं विज्ञाप्यन्ते । यन्मम गेद्देष मातापितरादुमावपि ज्वर-भीडितौ संतौ शय्याग्रस्तो । तौ तथा परित्यज्य पाठशालां गंतुं माइस्रत्सद्दे । मामपि च चलवती शिरोवाषा पीडयति । अतः अय मम अनुपस्थिति मर्पयितुम्हन्ति आचार्य-थादाः इति सविनया विज्ञापना सदा भववादेशवितनः शिष्यस्य ।

१८८५ ख्रिस्ताब्वे काळेकुलोत्पन्नस्य गोविंदस्नोहरेः।

§ 437. We shall conclude this section with a few more forms:—

(1) From a minister or other official to a king:

श्रीसमस्तरामंतसेनानिर्बाहकेषु परोपकारसत्कारनिष्ठणेषु निजकीर्तिषवितगिर्निगंतरेषु महाराजाधिराजचरणेषु, आदेशवर्तिनो महाराजिकेरस्य समस्ताशीराज्ञीःसहस्रमजस्रमः, or 'काः 'णाः, 'राः 'णाः आशीःसहस्रपूर्वकं निवेचन्ते; or असुकस्थाने
देवं विनयनतिशराः असुकः पादद्वंद्वारविदे भक्त्या मूर्णिन अंजिं रचयति । कार्ये
च्च लिख्यते । etc.

(2) From a superior to an inferior:

असुकस्थानात् असुकः असुकस्थाने असुकं सप्रसादं समादिशति यथा। (कार्ये

(3) From an inferior to a superior:

पूज्यपरमाराध्यत्वामिअसकपादान् अस्रकस्थानात्सवादेशकारी अस्रकः साष्टांग्रु असामपूर्वकं विज्ञापयति ।

(4) To an ascetic:

श्रीमत्परमहंसपरिक्राजकात्वार्यवेदश्रदेषनरदेवपूजितेश श्रीवादेश अञ्चकस्य प्रपंत्र-'विसमरणपूर्वकं नारायणस्मरणप्रणामसङ्ग्रमजकं विज्ञतिश्च ।

§ 438. We shall now ask the student to write a few letters :according to the directions in the preceding pages. It will be found

that with these directions he will be able to write letters from one person to another in any capacity. There will be considerable variety in the matter, but the forms given will generally do.

## Ex. 45-52.

- 1. A letter to your father, describing your progress at school.
- 2. From a father to his son, sending him books and some presents.
- 3. To your friend, asking him to give you the pleasure of his-company at a dinner party or some religious ceremony.
- 4. To a book-seller requesting him to send you the books you want.
- 5. To your teacher, asking for leave of absence on private-affairs.
  - 6. To a friend, asking of him some pecuniary assistance.
- 7. A note to one of your fellow-students asking him to lend; you his Sanskrit Grammar for a few days.
- 8. From the head-master of a Pathasala to the educational officer of the District, asking for more assistants.

#### NOTES.

#### LESSON I.

- P. 7. 1. 17. Said by Pururavas with reference to Vidushaka, when he compared the moon to a modaka. 'With a glutton food becomes in every case his proper scope or province,' i. s. even his similes and metaphors are derived from food.
- —1. 19. 'Who can assure himself (believe for certain) that she is the same?'—there is such a vast change in her appearance.
- —1. 20. अर्थपति a proper name ('lord of wealth'); the meaning is—'Vimardaka forms the external life, as it were, of अर्थपति'; he holds him as dear as his own life which is अत्यक्षाः प्राचाः.
  - -1. 21. A question; 'are the Pandavas an object of dread' etc.
- —11. 23-24. Bhîma says to Sahadeva: 'neither my worthy brother (Dharma), nor Arjuna, nor you two, are the cause' etc. AN (Neither of me, while yet a boy, when a mere child.'
- —1 25. द्वितीयं हृद्यं ' a second heart;' thou formest a part and parcel of myself.
- P. 8. 1. 7. तिसेजा: 'void of spirit or pluck,' and 'wanting fire,' having no power to burn. It refers to असमञ्चय also, which, though very big, is easily trodden under the foot, because there is no fire in it.
- --1. 4. आहितलक्षण: 'was given the characteristic name Kakut-stha,' became known as Kakutstha; or, 'noted for his good qualities' (according to Amara.).
- —1.7. 'Who, like yourself, is the second tie of my mind.' Said by Kámandakî to Málatî, when she related to her who Máldhava was.
- —1. 8. पश्चिम पर्यास पर्तमानस्य 'being in his last ( declining, old ) age,' who was far advanced in age.

- P. 8. 11. 10-12. शुक्रमादाय 'bringing with her a parrot.' आव्यक्तिः 'an object of wonder', 'a prodigy.' इति इत्या 'so thinking,' 'with this thought.' देवपादवङ्गावता 'come to Your Majesty's feet.'
- -1. 14. and with him.
- —1. 17. युपते:=युपतिचा; only three things could not be given away by him, because they were the essential insignia of royalty.
- —1.18. The line means that, though Wealth and Learning: occupy, by their nature, different stations, yet in this king they live together; the combination of wealth and learning, which is very rare, is found in this king. The combination of wealth and learning which is very rare.
- —II. 19-22. इयतिकरितदिगंताः ' who have pervaded (completely filled) the ends of quarters.' मुक्त etc. 'who are' the abode of mighty manifestations (displays) of good actions', who have done many meritorious deeds.

## LESSON II.

- P. 12. 1. 16. चंद्रसरोरका: 'guardians of the moon-lake.' i. e. the hares.
- -1.17. 'On whom the king fixes more his eye,' i. o. who is looked upon with a more favourable eye than others.
- —Il. 19-20. The meaning is: 'The demons are fit marks for your arrows; so, let your bow be bent against them.'
- —1. 21. स अवस् अपसने प: स्यात 'he is a friend who is so in adversity'; or 'a friend in need is a friend indeed.'
- P. 13. 1, 4. In like manner the king and Magadhi (Sudakshina) who were like them (Siva and Uma, and Indra and Sachi) were pleased with their son (who was) like them (Karttikeya and Jayanta).
- —ा: 6-7. बहु मन्यतं ' is esteemed,' 'highly thought of.' आज्ञा-निवन्धनं etc. ' became the tie of the hope of whole world.' Sita means:

- to say: 'Happy indeed is that woman who, having contributed to divert my lord, has caused the hopes of the people to be concentrated upon herself.'
- P. 13. 11. 8-9. Said by Ráma with reference to the cub of elephant tenderly reared by Sitá. un sequel &c. 'He has become the receptacle of what is good in youthful age,' i. c., is possessed of youthful freshness and vigour.
- —II. 10-11. Prithvî means to say that Râma, in abandoning Sîtà, was not swayed by these considerations, any of which would have decided against him.
- —1. 15. Dûshapa, Khara, and Trimûrdhan are the names of demons killed by Ràma.
- —1. 17. 'That he lives is death (really speaking); and death is rest to him;' i. e. the existence of such a man is a living death, and actual death only is his final rest.
- —Il. 19-21. I. 19 is a rather doubtful line. It appears to mean:

  —That which may become a fit object both in joy and sorrow (prosperity and adversity), equally with a friend, is difficult to be found;

  i. e. none but a friend will keep company with us in good and bad days. For in America of. Samson Agonistes: In prosperous days they swarm; in adverse, withdraw their heads, not to be found though sought.' America &c. 'But adversity is their touch-stone (on which their true character may be tested).'
- —ll. 24-27. हिंसाइक्य 'void of injury,' got without injuring any one; cf. Goldsmith: 'And from the mountain's grassy side, a guilliess feast I bring.' अञ्चलं goes with उपालानां. समाप्ति प्रपालित 'are spent away', 'are all exhausted' in trying to earn their livelihood.
- —II. 28-29. An address to the God Vishnu. 'That (our) words, having extolled thy greatness, are curtailed (fall short), is either through our exhaustion, or inability (to describe), and not because thy merits are limited.'

#### LESSON III.

- P. 19. 1. 12. A revolving wheel.
- —Il. 16-17. Priyamvadá means to say: 'Who else but Dush-yanta can support (the life of ) her who has exhibited signs of deep love?'
- —1. 21. पार्वा संभूतभी: 'whose splendour is enhanced by the rainy season.'
- —11. 22-23. इतकार्य predicate of बनं, 'having its object accomplished,' blessed. यह object of अध्यास्ते.
- —1. 25. अधिष्ठाय 'becoming the leader or conductor', becoming the guide.
- P. 20. ll. 5-6. अभी goes with बह्नयः. कुट्ताधिकायाः 'whose places have been fixed or assigned.'
- --ll. 8-9 give the dimensions of the hall. श्रामध्य 'one hundred and fifty '
- —II. 10-11. THERMATIN: 'the representative of Raghu,' i. e. Aja. 1 11. 'Like Cupid assuming a state\* other than boyhood.'
  - —l. 13. संप्रत्यावसत् 'has recently dwelt.'
- ---l 14. 'He slept after she had slept, and rose in the morning after she had risen from sleep.'
- —l. 16. 34 34; generally refers to the speaker. Dushyanta means to say: 'This person (i. e. 1) once made love (to her, i. e. Hamsapadiká); and hence have I been subjected to a great taunt with reference to the queen Vasumatî.'
  - -1. 22. दोचे विवक्षता त्वया 'by thee intending to imply a fault.'
- P. 21. l. 1. Assisting interfering with your other duties', i. e. at a time when you have no other matters to attend to.
- —l. 6. कल्पितशस्त्रभागं in the interior of which were weapons kept ready.'

<sup>\*</sup> Or rather—the state next to childhood (i. s. youth).

- P. 21, 11. 7-8. चतुरस्यानं 'a conveyance having four corners,' i. e. a palanquin. चतसः असयो यस्य तत्. संचांतरराज्ञमार्गे 'the high (royal) road formed by the (rows of) sofas'. क्रुमविवाहदेवा 'decked in her wedding dress'
  - -ll. 9-10. Said by Râvana to Sîtá.
  - -1. 12. seriour: 'attended with miseries.'
- —Il. 13-14. यत 'since'. The meaning is that, like the poison of a mad dog, this scandal about Sîtá has spread everywhere, though it was removed before by miraculous means.
- —II. 16-18. भियासह्बर: 'the companion of my beloved', i. e. accompanied by my beloved. गोदावरीपरिसर्ध 'in the vicinity of which is the river Godávarî.'
- —11. 21-22. दंद्रा &c.—'having for his weapons his jaws, claws and tail'. तुरुषां दिन्ति 'slakes or quenches his thirst.'
- —11. 23-26. अजातशञ्च: 'Dharma', who had no enemies हिस्ति-तेरिव 'as if drawn in a picture', as if we were so many pictures devoid of the power of movement, and retaliation.
- —1. 27. 'It (the river Sarayû), on the banks of which are erected sacrificial posts, carries off its waters along the capital Ayodhyá.'
- —1. 28. बाद्यवर्शनात् 'perceiving the censure' ( to which he would be exposed ). ज्यतिः सन् 'lord of men as he was'.

# LESSON IV.

- P. 25. ll. 1-2. अधिर्मस्मीपदेश 'instruction in which has not been long commenced,' she being but recently made over to her master. की इसी मास्तिका 'how Malaviká fares or progresses,' what degree of 'proficiency she has attained.
  - -1. 3. gai ng 'to ask how she is doing.'

- P. 25. 1. 7. gauges 'pointed out by the king Prithu,' as capable of yielding several precious things when properly milked.
- -1. 8. 'Who had shown his power with regard to the work aimed at' by Indra, who had proved his capacity to do the work intended.
  - -1. 10. Therefore, 'hence I.'
- —II. 12-13. Said by Kautsa when he found that Raghu had made Kubera pour down treasure from the heavens. The found of him who acts according to the duty (right policy) of kings. And &c., 'even the heaven has been made to yield your desired objects.'
- —Il. 16-17. The eldest daughter of Himavat.' Avant running in three streams,' through Heaven, Earth, and Pátála.
- —1. 20. राज्या आसद्धाने ' the king who was, as it were, a Muni in the hermitage in the form of a kingdom.'
- P. 26. 1. 2. काकप्रधार 'who wore (graceful) side-locks of hair,' i. e. who was quite a boy; a Gen. Tatpurusha compound. तेजलां &c. 'age is not considered in the case of those who are possessed of lustre.' Cf. Bhartrihari न सह प्रकारतेजारी हेतु:.'
  - -1. 3. Evariat overcome by ( the feeling of ) pity.'
- —II. 5-8. The Sarat season is here compared to a clever messenger who takes her friend (the Ganges) to her lord (the ocean) in a perfectly pleased mood (with its extremely pure waters), after having, with great difficulty, brought her to the right path (having brought the river to its usual course), who has grown lean (which has shrunk within its bed), and who was much enraged at her husband's having many wives (which had turbid water in the rains. the ocean, too, having several wives, the rivers).
- —11. 9-12. सम बचनात् 'at my instance, in my name'. प्रशिक्षां &c. 'This (कुशसभ्भ ) is the only mode of address (to be used) by those beings who are easily subject to miseries.'
- —11. 13-18. सः 'Râma'. बाजमानः शिषं सुरान् 'begging a blessing of the gods', praying to gods to wish well of Sîtâ. वचारियतं सर्वे 'every-

thing as it stood.' Account of Aut 'asking the forest (any information about) his beloved'. 1, 16. 'As if squeezing out life from himself, he confined sorrow to his mind,' i. e. became very desperate and hence was sad at heart. 1, 17 throws out a conjecture. By is a particle meaning 'yes, perhaps it may be.'

## LESSON V.

- P. 32, l. 4. अनाययत i. e. हारीत:, when he found the little parrot in that helpless state. सुक्त्ययन्तं 'who had left off struggling'.
- —1. 7. 27 &c. 'By whom my friend was made to rely on that person false to his promise.'
- —1. 8 आतमं प्रतिप्राहितः 'you were made to carry the (Garu's)...
- —1. 9. भाजीकमर्वस्तृतः परिगृह्य 'having taken charge (of them) commencing with the duty of a nurse,' i. e. doing all that a nurse would have done under the same circumstances. Perhaps the sentence may be read as भाजीकर्म बस्तृतः परिगृह्य 'having actually undertaken a nurse's duties.' वृत्तवृद्धी 'after the tonsure ceremony was over.' ज्योबर्ज 'excepting the three Vedas.'
- --l. 15. Said by Chandrapida to Sukanasa, when requesting him to persuade his father to allow him to go to bring back Vais'ampayana.
- —II. 20-21. 'They two, having lamented, made the killer of their child extract from his heart the dart therein implanted.'
- P. 33. 11. 2-3. सांगं 'with its engas, which are six: Śikshà, Chhandas, Vyakarana, Nirukta, Kalpa, and Jyotisha.' उन्हांतरोहाची 'who-had passed their (state of) childhood.' इतियासपद्धि 'the first path or road of (to be followed by) poets,' who first showed poets the way. He is 'आव: कवि:' and hence the epithet.
  - -1. 8. area 'by your honour', referring to the Sûtradhara.
  - -11. 14-15. Said by Rati to Cupid after he had been reduced.

- to ashes by Siva. रजनी...मार्चे may be simply locative, or locative absolute: 'enveloped in nocturnal darkness.'
- P. 33 ll. 16-17. तां कुल्पतिशं प्रसादय 'making her, who was the glory or strength (source of stability) of the family, bow down to the tutelary deities.' कार्यितस्यव्शा 'knowing well what others should be made to do.' सतीनां पाइप्रसम्भारयत 'made her seize (fall at ) the feet of the chaste (matronly) women.'
- —l. 18. प्कोन्सीसनपेशसः 'calculated to at once unfold ( recall to memory ).'
- —ll. 20-21. उत्सवसंकतान name of a people. जयोदाहरणं 'declaration or announcement of his victory,' i. s. verses declaratory of the success of his arms.
- —1 22. अव 'after the death of Das'aratha.' अवाधाः 'without a lord, owing to the king's death.
  - -11. 24-25. Said by Rama to Sîtá. रक्षण 'by Rávana.'
- —1. 26.—P. 34. l. 2. Said by Draupadî to Yudhishthira. 'What other king than yourself, who has all means favourable to him and who is proud of his family, will allow others to take away his wealth, like his own wife, attached to him by virtue of good qualities, and born of a noble family'.
- P. 34. ll. 3-5. These three lines and the next two are addressed by Ràvana to Sîtà, when he was endeavouring to win over her mind to himself. य: etc. 'he who extracts milk from a stone, will alone derive happiness from Ràma', meaning that it is simply impossible. बोधवंत दिवादित 'who (Ràvaṇa) is telling you what is good and bad.' कि विकायक 'why make me talk much.'
- —Il, 6-7. 'Employ the demons and myself in rendering you service.' l, 7. 'who will not wish for the reverential bow made by Indra by folding his hands on his head', i.e. as Indra, my conquered vassal, bows down to me, so will he bow down to you, my dear beloved. \*\* \*\* beloved. \*\* \*\* an indrangement\*\*.

P. 34. 11. 8-9. पूर्व i. s. रामे. रक्षोगणं शिष्टुं 'calculated to disperse 'destroy ) the multitude of demons ' गापिसत: Vis'vámitra.

#### LESSON VI.

- P. 38. 1. 24. अधरोत्तरस्यक्तिर्भविष्यति 'it will be manifest who is inferior and who is superior.'
- —11. 26-27. Mit-At Ganadása, who complained to the king about.

  Haradatta.
- P. 39. 1. 1. 'I conjure you by the life of' &c., if you do not say it in words.—Said by Màdhava, when Málatî simply nodded replies to his questions.
- —II. 10-11. जरद्द्विदिधार्मिक: 'an old Dravida ascetic.' इच्छ्या goes with तिसुटे:, and means 'to the satisfaction of.' अभिमतं goes with मनोर्थ 'wished for,' 'cherished.'
  - -1. 14. 传 agai 'why say much,' to be brief.
- —l. 17. 'I am ashamed of my very heart, now that it knows the whole affair.'
- P. 40. Il. 1-2. जनस्य scil. अस्ति 'belongs to; ' 'is possessed by.' l. 21. 'Then garden-creepers are, indeed, distanced by wild creepers, in point of excellence', i. s. nature unadorned adorns the most.'
- —Il. 3-4 describe the state of Sudakshina when pregnant. असमग्रम्बा 'not having put on all her ornaments,' but only a few necessary ones, such as मंगलस्य, कंकण, &c. मुसेन = मुसेनोपलक्षिता. ततु- प्रकाश 'of dim lustre'. विचेयतारका the night, 'the stars in which have to be searched out,' being very few. as it is nearly day-break.
- —1. 7. अत्येषु असंयदः 'he among all men, who, undeluded, knows me' etc.
  - ---!. 11. अकथ्यमाने i. e. पुण्डरीकट्तांते.
- —Il. 17-18. Translate: 'Proud women, though they, having first slighted a prostration, are subsequently stung with remorse, are

eneverthelesse secretly (at heart) ashamed of propitiating their beloved ones, i. o. do not like to openly conciliate them.

- P. 40. Il. 19-20. Said by Râma to Sîtâ, when Lakshmana said ' याववायाया इतावाने विद्याद्धि' 'till the purification of Sîtâ in fire.' Râma means to say: 'Pity it is that people have to be propitiated by those whose wealth consists in their noble (untarnished) family, and hence that step (purification) was taken simply to please the people; and therefore what ill we have said of you, does not indeed befit you.' न:=अस्थाभि:
- —Il. 21-23. Every instrumental is to be construed with the noun following it. अविनयबहुस्तया etc. because blooming youth abounds in immodest acts.' तमपि = पंडरीक.
- —1. 25.—P. 41. 1. 2. स्पृति पूर्व 'attains to a position.' हाज etc, being connected with (arising from) the possession of a number of qualities', which are not found in the dog.

# P 41, 1, 3. इत:=मि.

- —1. 5. विनयप्रधानै:—विनयः प्रधानः येषां 'amongst which modesty stands foremost'.
- —ll. 12-15. नंदमीर्यक्षपो: goes with अस्तोदयो. अविभिन्नकालं 'simultaneously'. These lines show the superiority of Chânakya to the sun: 'Who surpasses, by his lustre, the lustre of the thousand-rayed god, which is not all-pervading, and which causes cold and heat in alternate succession (and not at one and the same time as did Chânakya).
- —Il. 20-21 describe the qualities of Duryodhana. 347 'up-lifted' or drawn against enemies. His orders are most respectfully obeyed by kings. 347 also means 'a thread'.
- —11. 24-25. refer to Sisupala, as described by Narada to Vishnu. with while yet a boy.' give etc. in face, being like the full meen, he was like the three-eyed god.' 1. 25. 'Now he, being a youth (grown-up man), who has made kings subject to tributes, is, to be

sure, pre-eminently like the sun (who occupies the mountains with his rays).'

## LESSON VII.

- - —1. 23. अस्ते scil. बातकाय.
  - —1. 27. \*\*Trif: 'given to a good person.'
- —11. 3-4. विश्वा... निर्मेर: 'full of pride of pretended (false) greatness.' आत्माजा etc. 'they hate the minister's advice, thinking that it (following the advice) is degrading (derogatory to) their own wisdom'.
- —1. 7. महाञ्चेताप्रणामपुरःसरं 'first making his salutation (paying his respects) to Mahás'vetá.'
- —1. 10. अवाद्यानसभीचां 'who is beyond the reach (range) of speech and mind', i. s. who can neither be described nor conceived.
- —II, 11-12. An address to the moon. The Amávásyá (new-moon day) occurs when the moon enters (आवसति) the body of the sun, but for which, there being no Daria day, there would be no performance of sacred rites by the pious. सुप्रवा ६८., cf. प्रांचपीतस्य सर्वेश्यांकाः कहान्यः श्राह्मका हि हुद्देः (R. V. 16), the waning of the moon from day to day being ascribed to his being drunk up, digit by digit, by the Gods and Manes.
- —Il. 13-14. Said by the seven sages to Himálaya when they asked Umá in marriage for Siva. The etc. 'this manner (collection of circumstances) is sufficient to elevate your family.'

- P. 48. II. 15-16. तृजविदा: परिशंकित: 'Indra afraid of Trinabinda' who was practising austere penance. Gods, and especially Indra, are always afraid of the penance of others; cf. Sakuntala Act I.—'अस्त्ये-तदस्यसमाधिनीरूलं देवानां.' हरिजी—name of a nymph.
- —Il. 19-20. Said by Kautsa, when he found Raghu almost penniless, and wished to take his departure. निर्माहतांद्वगर्भे etc. 'eventhe Chataka does not trouble (press with request) an autumnal cloud, whose watery contents have been poured out or emptied.'
- —Il. 21-22. The king, having approached that only son\* (of his parents) who was in that condition, told them both his deeds done through ignorance ' उपस्प, according to some, means उद्दिश्य.
- P. 49. l. 4. degrammen 'falling quite prostrate on the ground,' like a stick lying horizontally down.
- —l. 6. रामस्य दर्शनं सहदां 'the seeing of friends by Râma,' 'Rama's seeing his friends.'
- —1. 8. disgrace to the family, who sully the honour of their family.
- —II. 12-13. स=विक्रीप: यज्ञाय 'for the performance of sacrifices,' which keep gods contented. Indra sent down rain (lit. milked the heaven) for corn to grow; thus the two reciprocated services and supported the two worlds. जा द्वार 'milked the earth' (took taxes).
- —Il. 14-15. An address to Brahman. A serious 'who was single, undivided.' number 'Rajas, Sattva, and Tamas.' Brahma was afterwards divided at the times of creation, the three qualities appearing respectively at the times of creation, preservation, and destruction.
- —1. 19. द:सात्म्यस्पनतं 'that happiness which falls to one's lot after (suffering) misery,' the savouriness of the pleasure arising from contrasted enjoyment.
- —1. 24. अरुपाय करपते 'is fit to receive Aruna,' the harbinger of the sun, which indicates the close of night.
  - P 50, L 2. अनुद्वेद्धकते 'roars in return.'

<sup>\*</sup>Better translate—'The king, having approached them, told them of the condition their only son was in, and his own deed' etc.

- P. 50. ll. 3-4. तथेति, saying 'yes'. संतानकामाय 'who longed for issue or progeny.'
- —ll. 5-6. तस्या: goes with प्रसार्च. 1. 6. Communicated to his beloved the favour of the cow, inferred from the signs of delight (on his face), in words which were, as it were, superfluous,' as the very appearance of delight informed the queen of the auspicious event.
- —Il. 9-10. **Trinsital** &c. 'restored to its former grandeur or magnificence.' **Try triplet** etc., 'did not at all envy the happiness of either,' because he already enjoyed it in his capital.
  - —1. 12. सातुनीति:=सातुनय: 'assuming a conciliatory tone.'
- —ll. 13-16. दिह्रशुं—त्वं द्युमा न वेति द्रष्टुमिच्छन्तं. 1. 14. 'It is the very character of demons that they should make inquiries about others' wives.' नमस्कृषी: scil. यदि.

## LESSON VIII.

- P. 56. l. 8. सिक्सियाविशेषात् 'on account of the distinguished reception' (on the part of Indra); the king means to say that he has done nothing to merit such a grand reception at Indra's hands.
- —1. 9. स्योपस्थानात् प्रतिनिद्धतं 'returned after having served, or waited upon, the sun.'
  - —l. 18. उजिहानजीवितां 'whose life is departing,' or leaving her
- —1. 20. उसरोत्तरं 'more following more.' 'talking more and more.'
  - P. 57. l. 1. arai = अप्सरसां.
- —Il. 5-6. Said by Purâravas to the Swan. area 'first,' 'before doing anything else.' l. 6. 'To the good the business of a supplicant is more weighty (important) than their own interest.'
- —11. 7-8. तपसे इतोयमां 'who had made up her mind to practise penance.' मुनिवर्त=त ।श्वरणरूपं

- P. 57. l. 11. तद्भावे &c.—'In its absence (there being no protection) even that which exists becomes non-existing,' i. e. there is no security of person or property.
- —11. 12-13. सः =रघु:. असं 'the science of missiles.' His father himself was his guru.
- —II. 14-15. तस्मात् 'from the conqueror, Raghu.' आत्मा संरक्षित: 'the Suhmas saved themselves.' वैतर्सा इतिमाधित्य 'following the course of reeds,' which bend down to the current of water; hence, 'yielding to a stronger enemy.'
  - -11. 20-21 describe the position of 'Madhyadeśa.'
- P. 58. II. 2-3. जन्मकर्मतो मिलिनतरजनं 'the people in which were dirtier than their birth and deeds.' निर्मुणतर etc., 'all whose practices were more abominable than their hearts.'
- —II. 4-5. She considers the pleasure-garden to be the bow of Cupid, which is lovely on account of having arrows made of flowers, and the garden is also lovely on account of bees clinging to the flowers. शिलोस्स 'arrow,' and 'bee'. पीतरका:—पीताञ्च ते रक्षाञ्च, Champaka and Asoka being yellow and red respectively; and पीतं रक्षं रेस्ते when taken with रजनियर.
- —l. 6. आत्मसंपद् 'self-excellence.' अभिजनात्मभृति 'beginning with noble descent.'
- —1. 13. लक्ष्यसरा who has got room for free or unhampered conduct,' 'grown ascendant.' दु:खोपचर्या 'served or propitiated with difficulty.'
- —l. 16. विनयाचानं 'imparting moral training,' 'teaching good manners'.
- —Il 18-19. नदः = अजः; नदेतरः = रघुः. l. 18. 'He, of firm resolve, did not desist from his practice of meditation till he had seen the Supreme Being.'
  - -1 22. स्वतृष्टित 'well-observed.'

- P. 58. 11. 26-29. Said by Sîtâ, when she found Máruti near her in the Aśoka garden. पूर्वस्मात् &c. 'he appears to be different from the former (i.e. Râvaṇa), since he devoutly glorifies Ráma; or is it that he has come here to inspire confidence in me, without any cruelty?' प्रभातात् पाकु scil. ह्यानि स्वप्रदर्शनादीनि क्षुधानिमित्तानि.
- P. 59. 1. 3. सः=मारुतिः; तां=सीतां. घीतेः पराजयमानां 'who found (Ravana's) addresses to be unbearable.'
- —11. 7-8. एकाक्षर 'the one syllable' ओस. साविज्यास्त पर नास्ति 'there is nothing superior to Sávitrî,' the celebrated Gáyatrî Mantra (which has to be silently repeated or muttered).

## LESSON IX.

- P. 64. 1. 6. बतमानकवि ' a living or contemporary poet.'
- —1. 10. बद्धभाषा 'has fixed her affection' on you. इतोगतं =त्वाये आहितं.
  - -11. 11-12. Said by Lava to Kuśa.
- P. 65. 1. 5. संसर्गप्रक्तिः संख्य = खल्संसर्गप्रक्तिः; 'shunning the company of wicked people.'
- —l. 7 संतानार्थाय विषये 'for (the performance of) some rite, having for its object progeny.'
- —ll. 12-13. Said by Indra to Cupid, when entrusting to him a great mission. आत्मसमं 'you who are like myself.' भूषरतामवेश्य 'seeing his capacity to hold up the earth.'
- —l. 15. क्रास्त गोत्रमंगलं 'Sîtá who formed the entire auspiciousness' of both the families.
- —Il. 19-20. isi 'their lord.' i.e. Ráma. fania &c. 'who entertained a very cruel thought with respect to Sitá,' i. e. of abandoning her.
- —Il. 21-22. परक्रमीपह: 'destroying the works of his enemies.' 1. 22. 'Striking his foes in their weak points, he covered his own weak ones.'

- P. 65. 11. 23-25. Said by Råkshasa to Lakshmî, with reference to the want of appreciation of merits shown by her in leaving Nanda and falling in love with Chandragupta.
- P. 66. ll. 1-4. Said to Vidûshaka by Dushyanta who was pleased with the picture of Sakuntala, though he had himself first repudiated her when she came to him in person.
- —II. 9-10. Said by Rávana to Sîtá, when she contemptuously spurned all his supplications. unaufautaguai 'not inclined to acknowledge me' as your lord.
- —ll. 13-14. सः = अनकः. आत्रवचनात् 'from the words of the trust-worthy sage.' 'At these words of the sage, Janaka became assured of the manly heroism existing in Rághava though he appeared to be but a boy.' विवृद्यगोपमात्रके 'of the size of an Indragopa insect,' assmall as etc.

## LESSON X.

- P. 76. 1. 1. विश्वमातिशयप्रसंगसाक्षिणः 'bearing testimony to the occurrences (incidents) of much familiarity' between us two.
  - —1. 3. प्रमाविश्यते 'under these circumstances.'
- —1.4. तत्र प्रभवति देवी 'your ladyship has full power to do that' etc.
- —11. 8-9. अर्थ जनः i. e. Mélatî. न सन्तु etc. 'that being is surely not dead, who is remembered by his beloved.'
- —l. 18. समरशिरसि 'in the front of battle,' 'in the thickest of the fight.'
- —II. 21-23. सर्वेदसमस्य 'he was like Narayana, who represents all gods, because he had the several deities dwelling in himself.' He had Dharma dwelling in his mind, i.e. he was as straightforward or righteous as Dharma; etc.
- —Il. 24-25. Certainly Dharma staying here in his entirety, setting at naught the sports of the Kali age (not being influenced by its-

- effects) does not think of the (good old) Krita age,' the age proper for Dharma; so good is the life of those who dwell in this hermitage.
- P. 76. 1. 27. तब प्रसावस्य etc. 'But with you, the blessings have pre,' ceded your favour,' against the general course of cause and effect.
  - P. 77. 1. 2. श्रीष्टराः ' to be decapitated. ' ते = त्या.
- —ll. 3-4. अकामयेतां scil. ' the two mothers, Kausalya and Sumitrâ.'
- —Il. 5-6. Said by Sîtá to Lakshmana when she was ruthlessly abandoned. As and 'in my name.'
- —1. 7. द्वादशः परिवत्सरः 'it is now 12 years since the world was made destitute of the queen.'
  - —1. 9. मेथिल्यभिज्ञानं = मेथिलि अभिज्ञानं.
- —ll. 11-12. सा = सीता. पुरः etc. 'Knowing the entry of the monkey into the (impregnable) city of Lanká to be a miraculous occurrence.'
- —II. 15-18. Reflections of Sîtá, at her first seeing Máruti alighting in the garden. She first believed him to be Ravana; II. 17-18 state why she does not believe that the person had been sent by Râma. Dwelling to the north of this sea, how could Rama know this city situated to the south of the salt ocean?

## LESSON XI.

- P. 82. l. 1. Said by Parivrájikâ, when she was told to sit as a judge to decide the quarrel between the two dancing preceptors. The etc.—a question; 'is a jewel examined in a village, there being a town (hard by)?'—meaning that the king alone was fit to do the duty asked of her.
  - -1. 3. AT ATEG 'Oh, do not do so', 'hold, hold.'
- —1, 5. fit and a superfluity of lights,' 'why want these lights', they are superfluous.

- P. 82. 1. 7. 1 what became of her, how it fared with her.
- -1. 8. रहकदंबकेड 'the pre-eminent among Raghus'.
- P. 83. 1. 4. स्मर्तव्यक्षेषं नयामि 'make him only remain in memory,' i. e. kill him.
- —II. 7-8. and Sita herself. who, when she was pregnant, was-cast off.
- —Il. 9-10. सा Prithvî. मा मेति ज्याहरत्येत्र 'just as he (the lord) was saying 'Oh, do not, do not take her away'.
- —l. 18. पतनाय बहुरी 'a creeper (dependent on the tree) tends-(is sure) to fall down.'
- —1. 21. The strong-minded are not deterred by the appearance of danger.
- P. 84. l. 1. संतानवाहीनि 'continuously flowing,' 'incessantly working.'
- —1, 2. स्रोत:सहसेरिव संप्रवन्ते 'flow together, as it were, in thousands of currents,' find out thousands of new channels to vent themselves.
- —1. 3. पंचानि: 'the five constituent elements.' पंचान मते 'reduced' to the state of five,' resolved or decomposed into its component members.
- —II. 7-8. तरिमन् = अन्ने, the missile which was used by Kuśa against Vásuki to get back his golden bracelet. समाविद्ध etc. 'with its hands in the form of waves tossed about through agitation.' रोधांदि निम्न 'violently dashing against the sides.'
- —II. 11-14. Rákshasa says to Malayaketu that everything is ready for action, and every circumstance is favourable to them. त्वाउटांतरिताने 'obstructed by your desire,' i. e. 'only desire to march onward, and everything else is ready.' The several locative absolutes show the favourable circumstances. चिताविकारविद्यों 'indifferent, being dismissed from his authority.' आई etc. चोत्र is superfluous; 'whose business is only pointing out the way.'

P. 84. II. 15-18. Said by Aśvattháman. I. 15. 'Who acted like the submarine fire in the ocean consisting of the enemy's forces lapped by the flames of the missiles' hurled against them.

#### LESSON XII.

- P. 90. 11. 20-23. These four lines give the use of all the short forms.  $\P: \neg \Pi$ : in the sense of the instrumental; 'fit to be served by you or us.'
- —1. 26. sivesing 'for my purpose', that I might understand and realize the events of that time.
  - P. 91. Il. 1-2. Said by Sîtâ. जातनिर्विशेषा: just like my children.'
  - -1. 3. arrayalya: 'who formed the subject of our talk.'
- —l. 12. संदिशन्त 'send love-messages.' सम्रुपसर्पन्ति 'draw near their beloved ones.'
- —-Il. 14-15. एक:—अपर: Aja and Raghu. पशुशक्तिसंपदा 'by the excellence of his sovereign power,' प्रशुशक्ति consisting of कोष, दंद, and बल. प्रणिधानयोग्यया 'by the practice of concentration (meditation)'. इतिशोचराव 'visible in (i.e. pervading) the body.'
- —II. 16-17. Krishna says to Arjuna: 'Those who are deprived of their discerning power by various desires, look up to other Gods, performing various rites and controlled (guided) by their own nature.'
- —Il. 20-21 describe the state of those who are puffed up with the possession of riches. **EQUATION** &c. 'though become the mark of hundreds of calamities', though exposed to hundreds of miseries, they do not perceive that their fall is imminent like that of the drops of water on the ends of grass growing on ant-hills.
- —1. 22. **Hongduffing** etc. On account of its lucid and transparent water, it served, as it were, as a mirror for the Goddess of Splendour to see her face in.

- P. 92. II. 1-2. नरपति: the Chedi king. आविश्वकार put forth,' (exhibited.'
- —]. 5. अधीष्मणा विरहित: 'devoid of the warmth of wealth;' cf. the English phrase 'a warm man.'
- -1.18 'As is seen in Chitrâ and the moon in their conjunction, when freed from mists.'
- —Il. 19-20. The peculiarity of a slanderer is that he poisons the ears of one and destroys another (by reason of his backbiting), unlike the ordinary course of bites, which kill only him who is bitten.
- —Il. 21-22 describe the qualities of Aja. 1. 22. 'The Prince did not differ from his (generating) cause, his father, just as a lamp lighted from another. does not differ from it' (in flame or light).

#### LESSON XIII.

- P. 97 1, 11. ते गाँत ज्ञास्थन wishing to know your fate, what had become of you.
  - —1. 13. वारितप्रसरः 'prevented from advancing.'
- —II. 15-16. **SARPA**: 'learnt from the sage', of which he had heard from the sage. 1. 16. 'Raghava became excited though he was not conscious of the acts of his former existence (in the Dwarf incarnation).'
- —ll. 19-20. Said by Mahásvetá, when her mind was drawn by Cupid towards the holy sage Puṇḍarîka.
- P. 98. Il. 3-4. Said by Gaṇadása, when Dhârinî was not willing to allow him to exhibit his skill in acting in the person of his pupil Málaviká. Artimita 'the power of transferring or imparting to another what one knows or can do.'
- —11. 9-10 क्षेत्राय 'for security', to ensure their safety. ज्ञाइन् इन्सीति सञ्जा: and hence the significance of his name.

P. 98. 1. 16. ক্লম্বর্টাইনর:=মাস:, the king of the Vaidarbhas. ৰ্বর্ত্ত - ইতে. 'like the sea, with its surging waves, going to meet the moon,' which occurs at the phenomenon known as Tides.

## LESSON XIV.

- P. 102. l. 28. अञ्चलको: of Haradatta and Gaṇadása. ज्ञानसंघर्षः 'a literary contest,' 'a contention for superiority in knowledge.'
- —II. 30-31. Said by Agnimitra to Vidúshaka when the latter told him how he had made Mádhaviká set at liberty the two girls. Málaviká and Bakulávaliká.
- P. 103. l. 3. Said by Purûravas to Chitralekhá and Urvasî, when they were called up to execute an order of their lord, Indra.
- —l. 10. अवद्यक्तव्यतामापतितं has become such as must be done,' has become an imperative necessity.
- —l. 11. **दक्षिणादि** &c. · should be made to take the hint given by the contraction (winking) of the right eye; you should wink at them in such a manner that they will at once understand what you mean.
- —II. 16-17. 'I consider him to be the best man who respectively obliges and retaliates upon him who has helped and laughed at him in adversity.'
- —l. 19. 'The king should remove the afflictions of a person who is distressed and who dwells in his dominions.'
  - —1. 21. उत्कांतिश्वास्त्रिः 'their life left them, as it were.'
- P. 104. ll. 1-2. Said by Rákshasa, when he was told that a person desired to see him on urgent business.
- —Il. 4-5. 'When you have thus completely filled the measure of your sins, the anger of the Pandavas will act only as a trifling cause to lead you to your doom.'
- —1. ? 'A heart, agitated by grief, is eased (disburdened only by lamentations.'

- P. 104. l. 10. year: part 'putting in the background,' repressing.
- —II. 11-12. describe the fame of Raghu. अञ्चलिश 'ever continuous', eternal. इयसया परिच्छेसुं नालं 'cannot be circumscribed within any limits.' i. e. no determinate limit can be set to it.
- —II. 13-14. इसितं सुदा प्रसितं 'laughter delightfully continued.' विलिसतं etc. 'joyous sports, enlivened by love, decreased.' इतसंप्रदाः 'destitute of exhilarating passions.' उरितं etc. 'and what was beneficial' to. and desired by, the town was not done.'
- —ll. 15-19. Said by Kanva, when sending Dushyanta a message. संयमधनान 'whose only wealth is their restraint of passions.' क्यमप्यबांधवस्तां 'not in any way brought about by her relatives.' ll. 15-16. 'She should be looked upon by you as one of your wives with a respectcommon to all. Further than this rests with fate; it should not be uttered (referred to) by the relatives of the bride.'

## LESSON XV.

- P. 110. l. 21. Acquaintiant: by false accounts and messages.
- P. 111. l. 5. इष्टिपशुमारं मारितः 'slaughtered like a sacrificical' viotim.' सः = मातिकः.
  - —l. 6. चित्रलेखादितीया having Chitralekhá for her companion.'
  - —11. 15-16. को विद्वास scil. सूर्पणस्ता. जातरी Khara and Dûshapa.
- —ll. 18-19. लतानुपातं 'repeatedly bending down the creepers.' नयबस्कंदं etc.—'would sip water, troubling the (waters of) rivers.' वाहशिलापवेडां 'seating himself on some charming rock.'
- P. 112. l. 3. विभ्यासम्बातिपद्मानां 'who have entered into confidence,' who repose confidence.
- - —1. 16. अमेर्डीलया 'with graceful agility.'

- P. 112. l. 17. Run swifts 'when it was midnight.'
- —ll. 19-20. विषद्भै...चला 'who made an attempt at killing whomsoever she considered (saw) to be a Bráhmaṇa.' त्रिघांसुवें...सः 'who took resplendent missiles to kill whomsoever he knew to be murderous.'
- —Il. 21-22. 'Better that he dies or is dried up &c. who does not abide by his elders' order in the case of a difficult thing (to do which is an arduous duty); how much more so when he is told to travel abroad' (a comparatively easy task).
- —II. 23-26. Rákshasa blames Malayaketu for suspecting his conduct without any ground. How's says he, did it not occur to his mind that he, who even now served his masters' cause though they themselves were dead and gone, would not certainly ally himself with his professed enemies, so long as he lived safe and sound?'

## LESSON XVI.

- l'. 117. l. 29. नो गुजदोबत: परिच्छे तुं 'to examine or test us with regard to our merits and demerits.' so as to ascertain our excellences and defects.
  - P. 118. l. 1. समयपूर्व 'attended with promises or agreements '
- —1. 3. Said by the son of Purûravas, when he was about to be entrusted by his father with the serious responsibility of governing the kingdom.
- —l. 6. का गणना ' what need we say of.' ' much more is it true in the case of.'
- —II. 8-9. **METHORATIVE**: who has newly acquired sovereignty,' whose sovereignty is newly established. **METHORATIO** into having struck deep roots in (the minds of) his subjects,' and who, therefore, resembles a tree which is loose on account of its being newly planted (when it has not struck its roots deep in the soil)
- —Il. 13-14. 'The life described was Ráma's; the work belonged to Vâlmîki, and they themselves had voices like those of Kimnaras; so

what was there which was not calculated to enchant the hearer's mind?'

- P. 119. 1. 3. अनुभवसमां देवनां an agony equal to that when (they are) experienced', i. s. the same grief as that when the miseries are actually suffered. स्मरण etc. Be, therefore, pleased, not to make your life the fuel (prey) of the fire of sorrow caused by the recollection'. (of past incidents).
  - -ll. 8-9. Said sarcastically by Bhîma.
- —Il 10-13. देशोद्यं 'deadly by reason of its quickness of circulation,' 'deadly in its effect.' अयं भरः 'this pre-eminence or superiority' exists in them naturally ( आत्या ).
  - —Il. 14-15. Said by Siva disguised as an ascetic. **TEATH** 'possessed of much patience.'
- —I. 16. Said by the seven sages to Himàlaya: 'join your daughter with him, like meaning with words.'
  - —Il. 18-19. शुक्रों वहां गंतुं नाहास 'be pleased not give way to sorrow.'
- —ll. 21-24. यमी 'the twins,' i. e. Nakula and Sahadeva. क्येंब नास्ति 'no account need be taken of.' विस्कृतित etc. 'who has drawn ( made to vibrate ) his circular bow' ( or perhaps his bow and wheel ).

## LESSON XVII.

- P. 126. 11. 8-11. wa: goes with waffi. 1. 11. In this way young women attain to the position of housewives; those of an opposite character are the banes of their families.'
- —ll. 18-19. अन्यवाजं 'not devoted to anyone else.' तथ्योद, for she did afterwards obtain a husband of that description in Hara. l. 19. 'The words of the great (lords) never bear a contrary meaning in this world,' i. e. never turn out false.
- —Il. 20-21. The might of Rávana is here described. 'Who night and day disturbed the heaven, by contending with the enemy

of Namuchi (Indra)' by doing the various things given in line 20.

- P. 127. l. 4. **unea** &c. 'May the people rejoice, deriving delight from the close (familiar) talks with their friends and relations.'
- —l. 10. 'There are ups and downs in the state of man, as in the course of the wheel'

## LESSON XVIII.

- P. 132, Il. 20-21. Said by Sukanasa in vindication of Chandrapida's conduct.
- —Il. 24-25. 'One who longs to secure Śrî may or may not get her; but how can he, who is desired by Śrî herself, be unobtainable?'
  - P. 133. l. 1. andiant 'marring the interests.'
- —ll. 5-6. Krishna here describes the importance of religious actions.
- —11 7-8. कथं भवेत 'what will be its state?' तत्तुल्य=भीष्मद्रोण-तुल्य.
- —11. 17-20. The king names the several things he hopes Urvasî will do. use 'being herself hidden or invisible.' assignment quart 'may be forcibly brought (as it were) step by step,' so unwilling is she, through fear, to advance.
- —Il. 21-22. **Market** of resolute will. I. 22. Who can turn back in the contrary direction (thwart) the mind which is firmly resolved upon securing its desired object, and water flowing towards a lower lovel?
- P. 134. ll. 5-6. Said by Sîtá. 'Or I should certainly be reckless of this wretched life of mine, fruitless on account of (my) everlasting separation from you (i.e. would gladly abandon it), if your seed implanted in my womb, and which must be preserved, were not an obstacle in my way.'

- P. 134. l. 7. dezistera 'from the pointed (sharp) jaws.'
- —1. 13. भूतपे goes with सूपते: in the next line.
- —1. 14. 'They are (real) servants of the king; others are like wives,' who follow their husbands for their own good.
  - -1. 15. जीवितापहा 'mortal, 'fatal to life.'

## LESSON XIX.

- P. 138. l. 4. आविर्भूतज्योतियां 'to whom the Supreme Light has manifested itself.'
- —Il. 11-12. **STUT**: etc. 'did not deprive him of his life.' **STUT** etc. 'But he, whose will was inconceivable, caused him, when all his wounds had been healed, to be led to the prison and caused it to be estimated or calculated by astrologers' etc.
- —Il. 14-15. प्रसेद्धः 'brightened up.' प्रदक्षिणाचिः etc. 'the fire accepted oblations (thrown into it) with its flames on the right.'
  - —Il. 17-18. प्रिमेयपुर:सरी 'with a limited (very small, which could be counted) retinue.' अनुभावविद्यात 'by reason of their superior lustre.'
- —Il. 19-20. अत्यजादाश्रमं 'passed by the hermitage, without stopping there for fear of obstructing the sage's penance.'

## LESSON XX.

- P. 147. Il. 25-26. 'If the two princes had grown up without any harm, they should have, by this time, attained to your age.'
- P. 148 ll. 3-4. Said by the seven sages to Himálaya. How could the serpent have sustained the Earth with his tender hoods, if you had not supported it from its very depths.'
  - —II. 7-8. असी i. e. Kapálakundalá. पाप i. e. killing Málatî.
- —Il 9-10. 'That servants succeed even in great works is the result of the honour paid to them by their masters in assigning to them those duties.'

- P. 148. l. 15. अन्यहितितं 'any other document or paper' written by him.
  - —ll. 21-22. स्पृहणीयशोभं 'whose beauty was enviable.' प्रस्परेण goes with इंद्रं 'had not intended these two as a couple.'
  - P. 149. ll. 1-4. मोहकलिलं 'confusion or taint caused by ignorance.' निवेदं गंतासि etc. 'will become indifferent to all that you have heard or will hear.' श्रुतिविद्यतिष्का 'confused by what you have heard.'
  - —ll. 5-6. 'Masters of great cars (great chariot-warriors) will think that, through fear, you desisted from the fight; then you, having been once highly thought of by them, will fall to littleness.'

#### LESSON XXI.

- P. 154. l. 14. कांतमात्मीयं पद्यति 'considers his own as beautiful.'
- —11. 20-21. दंदसंप्रहारं 'mutual conflict.' प्रत्युपस्थिते 'when it has come to this pass.'
- —1. 22.—P. 155. l. 1. अलमप्रशु: 'altogether powerless.' अंधकारतां-शुप्याति 'grows dim.'
  - P. 155. l. 13. उत्कर्वनिकप: 'a test or criterion of superiority.'
  - —ll. 14-15. Said by Râma to Válmîki. ताः = प्रजाः.
- —l. 17. सभाजनाक्षराणि पातियिष्यामि 'I shall drop a few words of compliments,' as proceeding from you.
- P. 156. ll. 1-4. Mahásvetá means that if she, acting in pursuance of the dictates of propriety, were to become ready to die, she would reject the request of Kapiñjala and at the same time incur the sin of having caused Pundaríka's death.
  - —l. 5. अग्रहीते राक्षसे 'so long as Rakshasa is not won over.'
- —11. 8-9. Said by the enraged Śarngarava to Śakuntalá, when he found the king denying all knowledge of having ever before married her. तथा नमासे ं . जारिणी.
  - \_\_], 13. muri 'for religious rites.'

- P. 156. l. 16. एनं 'the soul.' नित्यजातं—नित्यं सूतं 'ever born, ever dead.'
  - —1. 19. इस्मीं तनोति 'adds to, enhances, the lustre.'

#### LESSON XXII.

- P. 162. 1. 12. स्वरसंयोग: 'cambination of notes,' voice.
- —l. 15. अतिस्मिं गतेन 'having reached its climax,' excessive.
- —1. 21. अहा जाने 'how, I fancy.'
- P. 163, l. 2. 'The wise accept the one or the other after a careful examination (for themselves); a fool only has his mind guided (influenced) by the convictions of others.'
  - -1. 4. चिताविषम्: 'antidote against anxiety.'
- —l. 12. On account of the pitchy darkness, 'the sight has become useless, like service rendered to a wicked man.'
- —Il. 17-19. न वेद्रि etc. 'he fell down on the ground whether through the force of love etc....... I do not know.' सवीविपाकस्य 'which reaped its fruit immediately.'
- P. 164 ll. 1-2. पात्रविशेषम्यस्तं placed in, imparted to, an excellent material.' गुजान्तरं 'a higher excellence.'
- —Il. 7-8. # ## 'Cupid, your friend' l. 8. 'I am, as it were, the wick of the lamp, all covered with smoke in the form of this unbearable calamity.'
- —II. 9-10. 'Since even one's own body and soul are known to be subject to separation (or. subject to union and separation), say why separation from external objects (such as wife, children etc.) should trouble a wise man.'
- —Il. 13-14. Said by Râma, when his mind was vacillating as to whether he should abandon the innocent Sîtâ, or turn a deaf ear to-scandals about himself. **एक्प्साम्य** etc. 'being at a loss to follow any one alternative, his mind was swaying backwards and forwards, like a swing.'

## LESSON XXIII.

- P. 168. l. 21. अर्तुगत्या 'about her husband.' गत्या = संबन्धिन्या.
- —l. 24. उद्मितोपदेशः गणदासः 'Gaṇadása's instruction was found to be superior.'
- P. 169. ll. 7-8. देवस्य i. e. of Dushyanta. Said by the Chamberlain when he was going to report the arrival of Kanva's pupils. उपरोध-कारि 'causing trouble or disturbance, troublesome.'
- —1. 12. Said by Párvatî to her friend. स्फ्रुश्तिनसभाषर:=स्फ्रुश्व-सूथित: अधरो यस्य सः 'whose lip was greatly throbbing,' making a movement to speak; or, better still, 'whose upper and lower lips were throbbing.'
  - —l. 13. तस्मात=महतोऽपनापमाणातः
- —II. 21-22. प्रोक्षमन्मधः 'who has had no perception or experience of love,' who is out of the reach of the influence of love. I. 22. 'Let not, O friend, that which was (simply) uttered in jest, be taken in earnest.'
- P. 170. ll. 7-8. Said by Śárngarava to Dushyanta when he said he could not believe Śakuntalá's words. ज्ञास्यमिशिकाः 'untrained to guile.' अप्रमाणं 'is not (regarded as) an authority,' 'is not held trustworthy.' विया इति 'considering it to be a regular branch of learning.'
- —ll: 9-10. त्यं यस्य नेश्रयोः पश्चि स्थिता 'in whose range of sight you stood' by chance, and whose eyes, therefore, became अवस्थ (not useless, having reaped their fruit). स्ट्रसीहदः 'of deep-rooted friendship.'
- —II. 11-12. Said by Himálaya to the seven illustrious sages. रजसीप परं 'even higher than ( transcending ) the Rajas quality.'
- —Il. 13-14. Raghu's father was not only the sole Emperor, but also the sole (unrivalled) archer in the land.
  - —11. 15-16. हुस्तभ्रव 'pleasent to hear.' दिवीकसां पचि=आकाहे थे

- P. 170. ll. 19-20. अन्यधावृत्ति 'changed,' 'perturbed.' कंडाक्रीय-प्रणियिनि 'longing for a close embrace of the neck.'
  - —1. 23. अशिक्षितपद्भवं 'untaught guile or cunning.'
- —Il. 27-28. Agnimitra means to say that the severe pangs caused by Cupid seem hardly consistent with his weapon, which is apparently so harmless, being only made of flowers; therefore the saying that 'the softer it is, the harder ( to bear ),' is realized in Cupid.
- —11. 29-30. •वर्शनाभासि 'derives encouragement or consoles itself by seeing the manifestations of her love.' राजे etc 'the desire of both of us produces satisfaction,' the very idea that we love each other contributes to make me happy.

## LESSON XXIV.

- P. 176. II. 16-17. Said by the Sútradhára to his wife when she was making grand preparations for a banquet in honour of Bráhmanas in view of the coming lunar eclipse, which, in his opinion, could not then take place.
  - -1. 24. तिष्ठत प्रस्तात 'let it stand over.'
- P 170. l. 2. अधितत्वयं च etc. 'and the days are sure to become pleasant on account of the absence of heat.'
- —1 3. प्रणिशियन्त्रात् 'on account of his affection (kind feeling) for his devotees or worshippers.' तां=मालां.
- —ll. 9-12. The plan suggested by the family-priest when the king refused to acknowledge Śakuntalá as his wife. अञ्चभवती = शकुंतला, उपिदृष्ट 'told', 'foretold' तल्लु अपोपपन्न: 'endowed with the signs ( of an emperor ).' विपर्वेषे 'if the result be otherwise.'
- —Il. 17-18. Said by Kus'a to the presiding Goddess of Ayodhyá, when she had found her way into the king's palace, though closely bolted. हडकांतरा 'having got an access to.'

- P. 176. Il. 22-23. बाहुरभेरं 'throwing up her arms.' की संस्थानं उपोति:
  'a flash of light in female shape.' अदमहसीयं name of a holy place.
  - P. 177. l. 4. निशितनिपाताः 'of sharp descent,' 'sharp-falling.'
- —ll. 5-8. च्या in every line has the sense of 'scarely—when.'

#### LESSON XXV.

- P. 182. 1, 31. ज्ञानहन्त्रभावः 'being advanced ( grown old ) in know-ledge', i. s. though both equally learned. पुरस्कारमहित 'is entitled to precedence'
- P. 183 l. 1. Said by Vidûshaka who had expected to get a -ayana from the preceptor of dancing.
- —l 3. अनियंत्रणानुयोगः 'can be freely ( without any reserve or restraint ) questioned.'
  - —ll. 6-7. तत्पाटबात् the skill of Kamamañjarî who had entirely fascinated his mind.
  - —ll. 8-9. बद्धकलक्ष्णे 'who had set up a loud uproar.' प्रदीप्तिशिश्सं 'with his hood expanded.' भीतो नाम 'pretending to be afraid,' 'like one afraid '
  - —l. 11. बुजाइन् 'an incision in wood or in the leaf of a book caused by an insect or book-worm and resembling somewhat the form of a letter ' ेन्यायेन 'in a fortuitous and unexpected manner,' 'by a happy chance.'
  - —II. 16-19 Said by Ráma when he felt the balmy touch of Sîtá's hand.
  - P. 184, l. 2. प्रोगेणाधिकियतां 'should be made the subject of representation,' 'should be brought out on the stage.'
- —Il 8-9. Said by Ráma when the old Chamberlain addressed the newly-crowned king in his usual familiar way as 'Rámabhadra' and stopped short, discovering the impropriety. तातपरिजनस्य 'the servents of my father,' hence old enough to call Ráma 'Rámabhadra'

instead of 'Mahârája.' यशास्त्रका ' as is your wont,' 'as you are accustomed to do.'

- P. 184. l. 10. अष्टादश्यर्यदेशीय: 'about 18 years old,' 'whose age bordered on 18.'
  - —l. 15. अनुिञ्चतक्रम: 'not leaving the bounds of propriety.'
- —Il. 16-19. आनदंद: 'having assumed the sceptre.' अतद्वर etc. 'There may be kinsmen in affluent circumstances (when there are abundant means of income), but in you is summed up (comprehended) the whole duty of a kinsman towards your subjects,' i.e. there may be found many parasitical gluttons in days of prosperity, but you are the real kinsman of the people in good as well as bad days.
- —II. 20-21. करणोज्झितन 'forsaken by the senses' of perception, touch etc., i.e. grown senseless. तैलिनिषकविंदुना 'with the drop of dripping oil.'
- —11. 22-23. कांतिपदः 'giver of lusture.' मासो etc. 'the month of Vais'akha,' spring-time, when the trees are laden with flowers.

#### LESSON XXVI.

- P. 187. l. 28. इस्तिहा 'the gait of a hump-backed person,' or 'the manner of the Kubja plant,' a bent gait.
- —1. 30. प्रत्यसमिति 'possessed of ready wit,' 'having presence of mind.'
  - P. 188. l. 3. खलीकरोति 'makes one act wickedly.'
- —Il. 9-10. **uquituf** etc. 'that a great regard is shown (to a person) even for a small cause or occasion.'
  - —1. 11. अलमन्यथा गृहीत्वा 'do not misunderstand me.'
- \_l. 12. 'Generally persons, equally learned, are jealous of each other's renown.'
  - \_1. 17. flud 'is attended with fruit, becomes fruitful.'
  - P. 189, 1. 12. carrel the sacred cow

P. 189. ll. 13-14. Said by Aja, when the celestial garland, dropping on Indumati's bosom, deprived her of life, but did him no harm.

#### LESSON XXVII.

- P. 194. ll. 3-4. अभिनिवेद्य 'directing (the mind) to objects.' कालांतरक्षमो न मवति 'is unable to brook delay.'
- —Il. 14-15. feet: etc. 'such has turned out to be the lot (fate) of your being created.'
- —II. 18-19. The meaning is that the more the desire for wealth is cherished, the more it leads one to commit dark deeds. The simile is taken from a lamp, which gives out more and more soot as the flame is made brighter and brighter.
  - P. 195, 1. 4. भरमावहोचं चकार 'reduced to ashes.'
- —II. 5-6. 'Just as the Ganges is revered for having taken its rise from the foot of the Supreme Being (Vishnu), so also is it revered for having derived its second source from your high head.' Said with reference to the Himálaya mountain personified. (Peaks) has gone up' into the sky.
- —II. 11-12. ARTHRIP 'at the conclusion of the coronation ceremony.' 1. 12. 'By which their own sacrifices, with complete gifts, would be completed,' i. e. wealth sufficient to enable them to complete their sacrifices.
- —ll. 14-15. विरलजनसंपात 'frequented by a few people.' विमानोत्संग name of the king's palace.
  - P. 196. l. 1. लोकयाचा सिद्धा 'this course of life is settled.'
- —II. 11-12. 'Since transitoriness first clasps to the bosom one that is born, and then the mother like a nurse, what ground is there for lamentation?'
- —ll. 15-16. उभयो: = कुत्तस्वयो: 'the people wondered not so much at their skill in music as at their thorough disregard of the free-vill gifts offered by the king.'

P. 196. l. 20. A salutery advice to those who are in the habit of doing things at the eleventh hour.

## LESSON XXVIII.

- P. 201. Il. 11-12. Said by Śukanása to Chandrápída. सुर्ह
  - —l. 14. सर्वतोमुखी 'in every respect,' 'unlimited,' 'complete.'
  - —l. 15. and refers to Himálaya.
- —II. 18-19. The idea of the lines is best expressed by 'Union is strength.'
- P. 202. 11. 7-8. Said by Chadrápída's mother to Manoramá at the time of allowing him to go to bring back Vaisampáyana.
- —Il. 9-10. असंइत्यं etc. scil. क्राइंतला. 1. 10. The meaning is that the secret prompting (the inner voice) of the heart of good men is a safe guide for them to follow, since it can never think of an illegitimate object.
- —ll. 11-14. Said by Dushyanta to Śakuntalá. एनंग्राया: etc. 'For such, for the most part, is the behaviour of those over whom darkness (of infatuation) exercises mastery, in auspicious (good) matters' (on auspicious occasions).
- —11 15-19. एवमादिभिः i. e. उपायैः. सा=उर्वज्ञीः तदाभ्रपिणी 'realating to her.'
- —Il. 20-21. 'They call you who are immovable (another) Vishņu, for your belly (interior) (like Vishņu's) has become the support of beings, movable and immovable.'
- —II. 22-25 describe the position in which the cloud-messenger will probably find the Yaksha's wife भाषान्य 'conceived by the mind.'
- P. 203. l. 3. मस्तर्भ 'caused by the great Vis'vajit sacrifice,' in , which Raghu had given away all his wealth.

- P 203. Il. 5-6. इसं Málaviká. प्रेस्प्याचेन 'in the capacity of a servant.' द्वा 'like.'
  - —ll. 7-8. पंक्तिरथ:=द्शरथ:, पंक्ति meaning ' 10'. 'What Daśaratha, transgressing the rules, did, was indeed forbidden to the king; (how, then, did he, a wise king. do it?) for even learned persons, when blinded by (the quality of) darkness (passion), set foot on the wrong road.'
  - —11 20-24. Said by Rákshasa when he found the plot most cleverly laid against him by the wily Chánakya. श्रकटेन = श्रकटवासेन his bosom friend.
  - —ll. 29-30. Said by Agnimitra when he found it difficult to conceal any longer from Irávatî his ardent love for Málaviká. संदन-हतवः 'occasions or pretexts to disappoint her.'
  - —l. 30. 'But not a form of courtesy (polite behaviour) towards proud or intelligent women, though (it be) greater than before, but wanting in sincerity.'

# LESSON XXIX.

- P. 211. II. 18-19. ज्ञांक 'regal power,' which has three constituent elements: प्रभाव ' the majesty or pre-eminence of the king himself'; संज 'the power of good counsel;' and उत्साह 'the force of energy.'
- —ll 22-23. 'Oh! The property of those who are bereft of support through the failure of issue (lineal descendants) passes over to another, at the decease of the original progenitor' (from whom in a direct line the family is descended).
- P. 212. II. 6-7. These lines refer to Vishnu. कल्पांतदु:स्था 'being in a distressed state at the end of the Kalpa ( the time of general deluge).' उन्हें 'was uplifted or drawn out.'
- —Il. 9-10. पर: 'enemy.' 1. 10. 'For he (an enemy) and a lisease, when growing, are regarded by the wise as the same (in

their fatal effects); i.e. if their growth be not checked in time, they will prove very injurious.

- P. 212. II. 11-12. Said by the bards to Aja, at the time of announcing to him the time of rising. ARRIVATION 'employed to rouse you from sleep.'
- —l. 15. सर्वतास्त्रं 'having faces in all directions,' because he was चतुर्द्ध.
- —ll. 17-18. सः=हिमालयः पितृणां मानसीं कन्यां 'the girl was a mental creation of the Fathers' (created by virtue of their desire, and not by the ordinary means).
- —l. 20. नव इव चिरेजापि 'my grief is, as it were, new, although so many (12) years have since then elapsed.'
  - P. 213. 1. 3. असी Hanûmat.
- —II. 6-7. The Jumna and the Ganges, having respectively black and white waters, seem to provide for each other black aloe and sandal ointment.
- —l. 9. स्फुटिश्चिष etc. 'as if bursting out on account of the flood (excess) of internal excitement.'
- —ll. 10-11. वयो etc. 'the resemblance between Ráma and the two (Lava and Kuśa) differing only in age and dress, ' i. e. they two and Ráma resembled in every respect except age and dress. नाहि-कंपं स्थातिहत 'stood without the twinkling of their eyes,' stood fixing upon them a steadfast gaze.
- —l. 14. सरुत: स्रत: Bhîma. दक्षितविकियं 'who had shown a change in mind,' i. e. emotion of anger.
- —Il. 18-19. त्योधा: 'his warriors.' l. 19. 'On grounds covered over with excellent hides of antelopes and surrounded by vines.'
- —l. 20. श्रुतमिक्य 'having acquired a sound knowledge.' श्रारीर-जन्मकः रिवृत् Desire, Anger, Avarice, etc., the six passions.
  - -1. 21. 'They soon bring upon Wealth the stigma (ill-repute)

- of unsteadiness,' i. e. wealth leaves such persons and becomes liable to be called equal.
- P. 213. 11. 22-25. farmer 'for the most part kind.' 1. 25. 'the flavour (interest) of which is unchanged (unabated) either before or afterwards,' i. c. which is at all times equally pleasing.
  - —1. 27. न संस्थास्यते 'will not stop,' will be accomplished.
- --11. 28-29. सीतां obj. of 'इंड्डं. उपाक्रंस्त ' proceeded towards the sea-shore.'
- P. 214. II. 1-2. The past participles are used as abstract nouns.

  1. 2. 'Lankâ (with so many jumbled noises) produced a noise resembling that in the city of Indra.'
- —11. 3-4. 'The son of Wind was for a time pleased at the sight of Rávaṇa, being afraid of whom, the thousand-eyed (Indra) ceased from fight.'
- —Il. 5-6. यावदर्शपदां 'having words just enough to convey the meaning,' not using many words.
  - —1. 7. अखिलीकृत्य 'without having made powerless.'
- —ll. 9-12. मोपयध्वं भयं 'do not entertain fear.' महेंद्र name of a mountain. धेर्यमाधिवत 'their hearts took courage.'

# LESSON XXX.

- P. 220. l. 11. नरपतिप्रकोधनाधे i. e. to turn the eyes of the Princes which were fixed upon the king, to the Chandala girl who was being ushered in.
- —ll. 18-19. अनाभवासीत् 'did not mind it,' turned a deaf ear. समिरितां 'pledged their word', 'vowed.'
- P. 221. l. 1. प्रतिविधाय तिष्टत्स 'having adopted measures against the possible schemes of the king.'
- —ll. 3-4. **union** 'maintains himself', lives on elephants killed by himself. l. 4. 'A great person, who, by his prowess, humbles the world, does not forsooth wish for his own sustenance from others.'

- P. 221. ll 6-7. अस्म संदर्भ 'so as to be beyond calculation', 'incountless numbers.' आप 'in this battle.'
- —l. 9. The idea is that a warrior, having recourse to mild or soft means (such as forgiveness) should accomplish his object, just as a lamp sucks oil by means of the soft wick which intervenes, but for which the flame would be at once extinguished
- —l. 11-12 हाकि 'strength'; and 'the three regal powers.'
  पाइयुण्यं 'the six expedients ' आंगानि 'limbs ' and 'component members of a state.'
- —1. 16. मा कस्यचितुपन्हाथाः 'do not prepare (for me) any articles of food' such as condiment, spices, etc. (व्हबपेयभोज्यादिकं किमपि मा कुरु)।
  - P. 222. 1. 2. बदमान: 'shining forth' (भासमान ).
- —Il. 4-5. ड्यचहर्तुमिश्रयोक्ष्यते 'will endeavour to go to a court of law'. कीपीनावडोचं etc. 'reduce him to absolute indigence.'
- —l. 9. 'He with his (left) arm (always) raised up, lifts his right arm in this direction conformably to greet me.'
- —Il. 12-13. 'He, void of pride, always shows (to the world) his servants as if they were his dear friends; treats his friends with a respect common to his nearest relations; and his relations as if they were vested with important authority.'
- —Il. 16-17. इतपूर्वसंविद् &c. 'who had previously formed a plot for the accomplishment of their scheme.' समयोपलभ्यं 'to be got at the time' of the departure of Aja.
- —II. 18-19. Said by Arjuna to Siva. संविद्यानीश 'lord of faculties.'

  1. 19. विगेध्य etc. 'Of those who, through folly, become hostile but afterwards become submissive.'
- —Il. 21-22. ज्ञांतिमधिक्रत्य asked the preceptor 'with reference to-some expiatory rite for averting the evil.' स्वतं 'resulting in good.'
- - -11. 27-28. 'He had scarcely mastered the characters of the

alphabet written on the writing-tablet, when he enjoyed all the fruits of political instruction from his association with men advanced in knowledge.'

- P. 223. ll. 1-2. उन्धियामभीमां 'having the ocean for its dark boundary,' i. e. as far as the very ocean. नगर etc. 'having arms as long as the bar of a city-gate,' which is both long and massive, and hence indicative of great muscular strength.
- —Il. 7-14 describe the Asoka garden of Râvaṇa. इतां नतेपमान-वत 'as if making the creeper dance to the breeze.' संग्रहता: 'afraid of Râvaṇa.' नायासयक्त 'did not interfere with or affect,' each coming round in due rotation. समरात 'being love-smitten.'
- —II. 15-16. 'The elephant, with his body tossed up, and hence imitating the lord of mountains about to dart up into the sky, made the driver get on himself, who placed his foot on the foot of the elephant slightly bent.'

# CHOICE EXPRESSIONS AND IDIOMS.

# A.

ंस देवाधीनः कृतः, यञ्चावि तञ्चवतु इत्युक्तवा परित्यक्तः 'he was abandoned to his fate.'

तव निर्णये स्थास्यामि, तव निर्णयः प्रमाणं 'I shall abide by (bow to ) your decision.' प्रतिज्ञां-अभिसंधां-पाह्यति 'abides by his promise.'

यथाशक्ति, यावच्छक्यं 'to the best (utmost) of one's ability,' all that one can do, as far as possi.

बहुकोतुकः स देशः 'the country abounds in curiosities.'

पंचावर्वदेशीय: 'about five years old.' मध्वाह्मपाय: कल्पः समय: 'it is about noon.' कि कर्तुसुचतोसि — कि कार्यव्यश्रोसि — किमारंभस्त्व 'what are you about.'

'स सर्वेषां सूर्धिन तिष्ठति 'he stands above (at the head of ) all.' अद्ना-

सा दारुणा प्रतिज्ञा होके प्रकाशतां गता-प्रकाशीसूता 'the dreadful vow became known abroad.'

श्चन्यमनस्क, श्रन्यद्वद्य, द्वद्येनासंनिष्ठित, विगतचेतन 'absent-minded.'

क्रतमेताह्होन असंगतेन प्रलापेन 'do not talk so absurdly.'

मनोरधानामगतिन विचते 'nothing is in-accessible to desire.'

मरणं प्रकृतिः, विकृतिर्जीवितसुच्यते 'death is nature, life is but an accident.'

मावसन्यविद्य 'accommodate oneself to the will of.'

एकचित्तीभूय 'with one accord.' बद्ब्ख्या, स्वयं, स्वेच्छातः 'of one's own accord.' तद्ब्यताहुसरिण—'नाहुरोधन 'in accordance with his words.' अनुक्येष्ठं 'according to seniority.'

राजेति का माधा-गणना सम 'of what account (consideration) is a sking to me' ( I defy him ).

## AFF.

, वेबहतकं, वृश्यदेवं, इतदेवं 'accursed or wretched fate.'

बसवती शिरोबेवना मां काधते 'I am suffering from a strong (bad) headache.'

मबतोऽविनयमंतरेण परिगृहीतार्था कृता देवी ' the queen was made acquainted with your immodesty.'

ते स्वकर्म साधु निरवाहयन-आचरन् 'they acquitted themselves well.'

शासने तिष्ठ भतुः 'act up to your master's orders.' लक्ष्मीश्रमिकायां वर्तमाना 'acting the part of Lakshmî'. कुरु प्रियससीवृत्तिं सपत्नीजने 'act the part of a dear friend towards your rigids.' मनोवाक्षायकर्मशिः 'in action, thought and speech' (in thought, word and deed).

कुशायबुद्धिः 'acuteness ( sharpness ) of intellec .'

यशाकालं स्यवहर 'adapt your conduct to circumstances.' तस्वैकदेशः अभिनेयार्थः इतः 'a portion of it has been adapted to the stage.'

लक्ष्मीं तनोति 'adds to the lustre of.' गंडस्थोपरि पिटिकां संदत्ता, अयमपरो गंडस्थोपरि स्फोट: 'this is another evil to sdd to the first' (lss. 'a pimple has grown upon a boil').

मधुरालाप, प्रियंबद 'of agreeable address.' अदत्तवाद्यनामा छेखः '& letter without any address upon it.' दत्त-लिखित-मद्बाह्यनाम पत्रं प्रेषव 'send the letter to my address.'

आमंत्रयस्य-आप्रकास्य सहचां 'bid adies to (take leave of, bid farewell to ) your friend.'

सर्वविश्वम्भेष्वभ्यंतरीकरणीया 'she should be admitted to all confidential' matters.' तस्या विकारो विलम्बाक्षमः 'her illness admits of no delay.'

वयोव्ख, प्रवयस् 'advanced in age.'

भम छिद्रेण लक्षावकाशः 'taking advantage of my weak point.' वसंतसमयावतारः, मधुप्रवृत्तिः 'advent or setting in of spring.

हेशलेशेराभेस 'not affected by the slightest fatigue.' बतालोपहत 'affected by a devil.' अनेकट्याध्युपसृष्ट 'affected by many diseases.' न नः किंचि-चिह्नपते 'our position is not in the least affected ( it does not affect us the least ).' क्रतककलई छत्वा 'affecting a quarrel.' मम वचसा तस्य इत्ये

#### AMO.

इवीस्तं, मम वचन्तस्य इद्ये हहं पदं लेभे 'my words deeply affected his beart.' पंडितंसन्योऽसी 'he affects learning.'

्री नञा पक्रतार्थं गमपतः 'two negatives make one affirmative.'

ेइति वार्ता प्रमृता 'such a rumour was afloat.'

अनुपूर्वज्ञः 'one after another.' इक्षं इक्षं सिचिति 'waters tree after tree.' स पितामहनास्नाऽभिधीयत-आहूयते 'he is called after his grand father.'

प्राप्तत्रवद्यास्त्रका 'come of age | बोड क्वबंबयोवस्थासस्युक्त 'he reached the 16th year of his age.'

'अस्मिन्त्रिवये सर्वेषां तेषामैकमत्यम् 'they all agree (there is a unanimity)
on this point.'

इत्संधानं कुर्वन् 'taking aim with his arrow.' क्वानिर्दिष्टकारणं गम्यते 'where are you going without any definite aim.'

बानमानेष् 'to take the air.' प्रकाहातां गम् 'take air.' अवलेपमुद्रा 'an air of conceit.' निक्रनिवासमानं संदद्ये 'with the air of one who is offended.' गगनकुषुमानि-स्वपुष्पाणि-चि, मने।राज्यविज्ञांभणं कु 'to build castles in the air.'

अकम्मात, महमा, एकपदे 'al' of a sudden.' एतावान्मे विभवो भवन्तं ने वितुं 'this is all I can do to serve you.' जीवतसर्वन्व 'a'l-in-all of one's life.' एवं पिंडोक्टन्य मद्य विश्वति रूपकान्देहि 'give me 20 rupees in all.' सर्वे भिलित्वा सम वयं 'we are 7 in all.'

इयं कथा मामेब लक्ष्यीकरोति 'this story alludes to myself.'

श्लीणस्पिष्टायां अपायां 'when the night had almost worn away.' अधुना सभानप्राया-कल्पा रजनी 'it is almost dawn now.' मृतप्राय-कल्प 'almost dead ( all but dead ).'

अन्या गतिर्नास्ति, अन्यच्छरणं नालोक्यते 'there is no alternative (course, help ).'

प्य तय यसना निष्कर्यः --पिंडितोर्थः 'your whole speech amounts to this' (this is the purport or sum and substance of your speech).

### ARC.

अराजके जनपदे ' when the country is in a state of anarchy.'

जन्मादेवमः 'anniversary of birth'. मृततिथिः 'anniversary of death.' भवतु-तथा दति स प्रस्थवान 'he answered-very well.' इदं मे इष्टसिन्धि कल्पेत 'this will answer my purpose', will do for me.

चित्राविषयोऽगदः 'an antidote against anxiety.' विषवेषः, जांग्रहिकः 'a dealer in antidotes'

स्याजन्त्रतिः ' apparent praise. '

अन्तितार्थे ऽत्रभवंतं प्रमागीकरामि अत्र भवान् प्रमाणं 'I appeal to your honour in this case.'

साक्षी नापतम्थी 'the witness did not appear.' शोधनाकृति, स्थवाकृति, खारुदर्शन, पेक्षणीय 'good in appearance.' तव कथा सत्येव प्रतिमाति-स्वभासते 'your story has an appearance of truth.'

सुखार्थे निषयज्ञह न प्रयुंजते 'they do not apply the word विषय to happiness.' द्विनीयगामी न हि जाइ एव नः 'this our title does not apply to any one else.' कांद्रारा नियोगोतुनीयनामिति प्रार्थयमास 'he applied for further orders.' वर्ष स्वक्रमंग्यभिष्ठपामहे 'we app'y ourselves to our work.'

संकत-समां अनुरुध्यम्ब-अनुपालय 'keep your appointment or engagement.' देखि मामिथिका भवाम: 'Queen, let us keep (to) our appointment or engagement,' 'let us be punctual.'

तीक्ष्णमानि 'of quick apprehension.' मंद्धी, स्थ्लबुद्धि 'of dull apprehension,' 'dull-haded.'

प्रस्तावसद्दर्श, प्राप्तकालं, कालोचितं, समयानुक्षं 'appropriate to (fit for) the occasion.'

न ते ब बोऽभिनन्द्रामि 'I do not approve of your speech' (your speech does not commend itself to me).

युवानो विस्तरणशीलाः ' youths are apt to forget.' अतिस्नेदः पापकांकी 'over-affection is apt to suspect evil.'

लिके ग्रुप्तनं विश्वतिनां वा स्वविष्टितान्येव नरं नयंति 'man is the architect of his own fortune' (the fortunate circumstances of our lives are of our own making).

## ATT.

बध्नाति मे चक्षुश्चित्रकृटः 'the Chitrakûṭa mountain arrests my eye.' अञ्चाजमनोहरं-अरुत्रिमलावण्यं-निसर्गरमणीयं वपुः 'an artlessly (naturally ) lovely body.'

गुणास्तावत्तस्य नेव विग्रन्ते 'as for merits, he has none.' शोधमिति सुकरं 'as for doing it quickly, it is easy.' पितिति मां स मानयति 'as a father he respects me.'

बेलोपलक्षणार्थे 'to ascertain the time.'

कस्मिन् दोषं निक्षिपामि, कं दोषपक्षे स्थापयामि 'to whom shall I ascribe the blame' (on whom shall I day the blame). पापकर्म तस्य संभाव्यते ' s sinful deed is ascribed to him.'

अस्मी-अस्मसात् रू 'to reduce to ashes.' अस्मीभू 'to be reduced to ashes.'

तस्य बदनं हर्षोत्फुल्लं बभौ 'he had a cheerful aspect.' सर्वे विपर्यासं यातं 'all things wore a different aspect.' उदगिभमुखं मे गृहं 'my house has a northerly aspect.'

कवियशःपार्थी 'aspiring to the fame of a poet'. दूसस्डा:-दूराधिरोहिण:- उत्सरिण: खलु एते मनोरथा: 'these are, indeed, high aspirations' (ambitions, soaring desires).

मुगा सृगैः संगमनुबजन्ति 'deer associate with deer.'

कतकं-मिश्या-मोर्न 'assumed silence.'

इति मे निश्चयः, दृहं मन्ये 'I assuredly feel,' 'I feel assured.'

उपचारातिक्रमं-प्राणिपातलंघनं-प्रमार्श्वनयमारंभः 'this is an act to atone (make amends ) for the slighting of prostration.'

लोकापवादो बलवान्मतो से 'I attach great importance to public censure'. चुपे छुवृहमञ्जरकाः प्रजाः 'subjects are firmly attached to the king.'

युवतयो मृहिणीपदं योन्ति 'young women attain to the position of housewives.'

उदार-आर्य-नेपध्यभृत् ' richly or splendidly attired.'

#### BEN.

वेरभावः, विपक्षकृतिः 'hostile attitude.'

आत्मन्यारोपितालीकामिमानाः 'attributing to themselves false greatness.'

राजव्दानं लेथे 'had an audience of (interview with ) the king.' द्र्य-नासुग्रहमिन्द्रामि 'I wish to be favoured with an audience.'

विपदुत्पत्तिमतास्रपस्थिता, जातस्य हि श्रुवो सृत्युः ' destruction ( death ) swaits those that are born.'

चिकतं नृपस्य पार्श्वस्रपेमि 'I approach the king with aue.'

B.

परोक्षे-क्षं 'behind one's back' (in one's absence). उर्वजी प्रत्यादेश: श्चिवः Urvas'î throws Lakshmî into the background' (obscures, eclipses her).

सकलबचनानामधिषयं वर्जनिषयातिकांतं मोघवर्णनप्रयत्नं तत्स्थानं 'the place baffles description.'

ते कुलस्याचयः 'they are a bane to the family.'

इति समयः इतः 'such a bargain was struck.' अपि च, अपरं च 'into the bargain.'

तस्मिश्ववसरे तेन भीरं विक्रांतं 'he bore himself bravely on that occasion.'
चित्रे अवध्, मनसि छ, अनुस्मृ ' bear in mind.' शोकवशं मा गमः 'bear up under grief.'

सीतावेड्याः किं दसं 'what became of queen Sitá,' 'what was Sitá's fate ?'

आपतंति हि संसारपथमवतीर्णानामेते इस्रोताः 'such incidents befall' worldly persons.'

अश्चतपूर्व 'not heard before.'

हतांतरित-हतास्यवहित-विश्वहः ' concealing or hiding his body sedind creepers.'

भूमनं रू 'to bend the brow.' स पुनरपि स्वकार्य मनो वर्षध-स्वदेशयत 'he bent his mind again to his task.' भवति नम्रास्तरवः फक्कागमेः ' trees bend

### BY.

down under the load of fruits.' इतनिश्चय, इडनिश्चय, क्रतसंकल्प, विहित-प्रतिज्ञ 'bent on.' प्रस्परवधोचतो 'bent on killing each other.'

आनंदपरवज्ञः, आनंदेन विगतचेतन इव भूत्वा 'beside oneself with joy.' अधारताविकं, अधारताविकं, अधारतिकं, अधारत

अस्ति विशेषोऽष 'I am (feel ) better to-day.' अभिभू-अतिरिच् pass. 'to get the better of.'

दुर्गम, दुर्शेच, दुर्बोध 'beyond comprehension.' आयाधिकं स्वयं करोति 'he lives beyond his means.' स अतिपद्यं अतिकांत:-स्पतीत: 'he went beyond hearing.' गर्भेश्वर: 'rich from his birth.'

न मनानपि, न स्तोकांकोनापि 'not a bit, not in the least.'

सृत्पिडसुद्धिः 'a blockhead, clod-pated.'

समेत, संहत 'in a body.' आसकापरिचारकः 'a body-guard.'

भिस्नोऽष्टचा विश्वससार बंहा: 'the family branched off into 8 parts.'

साहसे श्रीः प्रतिवसति 'fortune favours the brave.'

प्रभाता रजनी 'the day broke, it was day-break (dawn).' विच्छेदमाप कथाप्रवंध: 'the story has suffered a break.' सभ्याः स्वं स्वं स्थानं प्रतिजग्धः 'the assembly broke up.' तस्याङ्णोः प्रभातमासीत् 'the day broke upon his eyes.'

कि बहुना 'to be brief, in short.'

हर्परोमांचित-पुलकित-कंटकित-तनुः 'his body bristling or thrilling with joy.'

तस्याः सहसा प्रावर्तताश्चधारा 'she burst into tears.' संभूय प्रशंसागिर उद्तिष्ठन् 'there was a burst of applause.'

अप्रस्तुतं किमिति अनुसंधीयते 'why do you beat about the bush.' धु-बाणि परित्यज्य अधुवनिषेवणं नेष्टं; अधुवाद् धुवं बरं; वरमच कपोतो न श्वो मयूरः or वरं तत्कालोपनता तिात्तिरी न पुनर्दिवसांतरिता मयूरी 'a bird in the hand is worth two in the bush.'

' अमुद्दिवर्स-दिनं, दिने दिने 'day by day.' ज्ञातशः 'by hundreds.' एकेकशः, आमुपूर्विण 'one by one.'

COM.

C.

प्रयत्नसंबंधितः 'brought up with care.' नियुक्तमन्त्रिया 'searching with care.' अधुनाहं वीतिचितः 'I do not care now.' न कामवृत्तिवंचनीयमीक्षते 'a self-willed person cares not for blame.' प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः 'let care be taken of each character.'

प्रस्तृतविष्ये, प्रकृते 'in the case before us, in the present case.' तेम हि 'if such be the case', well then.

कि मिष्टमसं स्रस्कराणां 'why cast pearls before swine'.

ज्वलनस्पगतं-अग्निदीप्तं-गेहं 'the house caught fire.' कर्मगृहीत, रूपाभि-ग्राहित, लोप्नेण गृहीत ' caught in the act ( red-handed ).'

किंनरामिश्रुनं यहच्छयाद्राक्षीत् 'chanced to see two Kimnaras.' बुजाक्षर-न्यायेन 'by happy chance.' स मया समापत्तिहरूः 'I chanced to see him, I accidentally met him.'

स्वभावो दुरतिक्रमः 'nature can't be changed.' श्लीरं द्धिमावेन परिणमते, द्धिमावमापदाते 'milk is changed into curds.'

इस्ते निक्षिप् or समर्पप् ' give in charge of.' अयं जनः कस्य इस्ते समर्पितः-निक्षिप्तः 'in whose charge has this person been given '

समाश्वसिहि, धैर्य निघेहि हृद्ये 'be of good cheer, or cheer up, take courage.'

इत्थं or एवं गते साति 'under these circumstances,' 'such being the case.' दुर्गत, दुर्दशापका, दु:श्थित 'in bad circumstances.' येन केनापि प्रकारेण 'under any circumstances,' 'anyhow.' यथावसरं, यथाकालं 'according to circumstances.'

अतिस्मिं गतो रणरणकाऽस्याः 'her anxiety has reached its climaz,' or the highest pitch.

निमिमील नरोत्तमिया 'the kings's beloved closed her eyes in death.' अस निर्वात नभः 'it is close to-day.'

मृत्युमुखान्मुक्तः 'rescued from the clutches ( jaws ) of death.'

यद्भावि तद्भवतु 'come what may.' यद्भावि तद्भवतु शुभमशुभं वा 'come harm, come good.' प्रकृतिमापय् , संज्ञां-चेतनां-लभ् or प्रतिपद् , प्रकृतो स्था ' come

CON.

to oneself, regain consciousness, come to one's senses.' आगामिन सोबदासरे 'on the coming Monday.'

तां ससदायितं पृष्क 'ask her whether she has had a comfortable sleep.' राजावि निकामं द्यायतव्यं नास्ति 'I can't sleep comfortably even at night.'

वीधिकावलोकनगवाक्षणता 'sitting at a window commanding (the view of) a well.' आकृतिविशेषेष्यादरः पदं करोति 'good forms command respect.' पदं हि सर्वञ्च रागैनिधीयते 'merits command notice or attention.' तह्यपारियम्भवोपि सन् 'though I have no command of language' (though possessed of scanty powers of speech or description). तं वारवश्येवाह्यतीते 'he has command of language.'

इदं दत्तं लेख्यं-पत्रं आरोपय-पत्रे निवेशय 'commit this matter to writing ' अस्माभिः सहैककार्याणां ' who have made common cause with us.'

सहारपायिन 'a companion at school', 'a fellow-student.' समदुःसहसः 'a companion in joy and sorrow.'

अहमहमिकया प्रणामसालसाः 'competing with one another to salute first.'

अभिनंश ज्ञवीति 'says or writes after presenting compliments.' स्थव-नाय मां प्रणिपातय or मदीयो नमस्कारी बाच्य: 'give my compliments to Chyavana.' उपचारपदं 'a complimentary saying.'

स नाषापि पर्यवस्थापयति-संस्तंभयति आत्मानं 'he does not yet compose (collect) himself.'

महत्पि राज्यं न मे सोस्यमाबहति 'even my large kingdom does not conduce to my happiness.'

अपि रक्ष्यते त्वया रहस्यनिक्षेपः 'have you kept the secret confided to you.' विश्वास-विश्रंभ-धूमिः स मम 'he is my confident.' विश्रंभस्थाने मन् 'to take into confidence.'

प्रसबकालः, प्रसवावस्था 'confinement of a woman'. प्रस्ता or प्राप्तप्रसवा तद्भार्या 'his wife is confined ( is in child-bed ).'

दिश्या सतस्यवृक्ष्मिन आयुष्मान्यधित 'you are to be congratulated upon seeing your son's face,' or, 'I congratulate you upon seeing' &c.

ORE.

प्रसम्भः-उपपन्नः-ते तर्कः 'your conjecture is clear (you have rightly conjectured or guessed).'

अग्निसात्कुरु, ज्वलनाय समर्पय 'consign to the flames.'

तस्याचरणं वचसा न विसंवद्ति 'his conduct is not inconsistent with his words.' स्वार्थाविरोधन 'consistently with their own interest.' अभि-स्पद्मिश्चा परिवद् 'an assembly mostly consisting of learned men.'

तस्य बचिति दुराइायं मा कल्पय-आरोपय 'do not put a bad construction upon his words.'

तत्परतयेव वेदांसवाक्यानि योजयंति 'construe Vedântic sentences as referring to it'

जनहितमपि तावत् त्वया चिंतनीयं-मनासि कार्यमेव-अवेक्षणीयं 'you must also consult public good.' स्वहितपरायणो मा सुः 'do not consult (be intent on ) your good alone.' सांवत्सरिकेः संवादताम 'let astrologers be consulted.'

ग्रहः प्रहर्षः प्रबभूष नात्मानि, षपुषि न ममी 'he could not contain his great joy'.

तेन हास्य यहीताथां भवामि 'if so, I shall know its contents'.

यधावकार्श, कार्योतरांतरायमंतरेण 'when it suits one's convenience.' अन्यकार्यातिपातमंतरेण-कार्यांतराविरोधेन-भवान् कदा मवा ब्रष्ट्यः 'when may I conveniently see you.'

अनध्येतरा वयं अव्नगतस्य इसांतस्य 'we are not conversant with love-matters.'

प्राणस्ययेनापि 'even at the const of one's life.'

श्ववचनप्रत्यवात् 'counting upon your promise.'

आ-समा-श्वम् 'to take courage.' धैवै आस्थां, धेर्ये अवसंब् or अवसंभ्, धैर्यावसंभं क्र 'to summon courage.'

कथाप्रसंगेन, कथायोगेन 'in the course of conversation.' कालक्रमण, गच्छता कालेन, दिनेषु गच्छत्य, गच्छति काले 'in course of time.' गन्यंतरा-आवात्, अनन्यगतिकत्वात् 'there being no other course.'

स त्वतो हडपोदयः 'he is your creature' ( owes his rise to you ).

#### DEL.

एते संकल्पा मम प्राद्वरासन् or आसीत्-समसूत् मे ममसि 'these thoughts erossed my mind' (occurred to me). मम दर्शनपथमागतः, नयनविषयमसतीर्धः 'he crossed my sight.' क्यत्यस्तशुजः 'with the arms crossed.' क्यत्यस्तपादः 'cross-legged.'

सर्वेऽस्य प्रयत्नाः सफलतां ययुः-फलिताः 'all his efforts were crowned with success.'

आचारपुष्पग्रहणार्थे 'to take flowers as is customary.' आचार प्रतिपक्त 'make the customary bow (salutation)'.

मर्मेन्डिद्-भिद्, मर्माजि इन्तत् 'cutting to the quick.' सङ्चनमाक्षिप्य 'cutting short my speech.'

## D.

तस्योत्साहमंगं मा क्रथाः 'do not damp his energy.'

आतुरी जीवितसंश्ये वर्तते 'the patient is in a dangerous state.'

अन्यं तमः, म्चिभेशं तमः 'pitchy (blinding) darkness.' सतमसं 'all-pervading darkness.'

हाहनिनादेन दिशो विधिरयंत: 'deafening all directions with cries of alas.'

स्वासुमिभेतिरातृण्यं गतः 'he paid off the debt of his master with his life.'

पश्चिमे वयासि, परिणतवयासि 'in the decline of life', 'in declining years.' दूरगतमन्मथा सा, अतिभूमिं गतोऽस्या अनुरागः 'she is deep in love, far gone in love.'

मम विकारः परिच्छेदातीतः 'my anguish transcends definition.'

एकस्य सूल्येन स्थयः शुस्यितः सर्वा स्थयशुद्धिः संपद्यते 'all expenses are defrayed out of the proceeds of one'.

वैषयत्नपरिभाषी गदः 'a disease which defies medical efforts.' वीर्षस्त्री विनद्यति 'delay is dangerous.'

वस्थां तस्य इस्तगामिनीमकरोत् 'delivered the earth to him.' हसं तस्य इस्तं प्रापयिच्यामि 'I shall deliver the letter into his hand.'

## DIS.

सर्वे देवाधीनं-आयत्तं 'everything depends on fate.' मया त्रायोपवेशनं इतं विद्धि 'depend upon it, I shall starve myself to death.' असंशयं, नियतं, त्र्तं सञ्ज, 'depend upon it,' 'to be sure.' निमित्तसञ्चपेक्ष ' dependent on a cause.'

विषणण सुक्तावयव ' depressed in spirits,' ' dejected.'

सर्वजनस्योपहास्यतासुपयांति ' are derided by all,' 'become the laughing-stock of all.'

तस्याः श्रीर्वचनानामविषया 'her beauty can't be described.'

सविस्तरं, सविस्तरेष, विस्तरतः-सः, द्वविस्तरं ' in detail, at length, exhaustively.'

सा पुपोच लावण्यमयान् विशेषान् or मनेहरं वपुः, प्रचीयमानावयवा 'she developed her lovely limbs.'

श्चणणाहर्त्मनो रेखामाञ्चमिप न स्पतीयुः ' did not deviate even a line ( an inch ) from the beaten path.'

नाहमात्मविनाञ्चाय वेतालोत्थापनं करिष्यामि 'I shall not raise a devil for my own destruction '

पुत्रसंकांतलक्ष्मीकाः, राजवत्स्वतरोपितक्षियः 'having devolved their property upon their sons.'

लुप्तार्थ बचनं 'a dead letter.' अज्ञाम्यं देरं 'deadly enmity.' स लोडघातं इत: 'he was pelted to death.'

अव्यतिरिक्तेयमसम्बद्धिरात् 'she is not different from my body (myself).'

विषमपद्विमार्शिनी टीका 'a commentary explaining difficulties.' . : आत्मन्यप्रत्ययं चेत: the mind feels diffident of itself.'

अलमधासंगिकन or अधसंगन, प्रकृतमेबातुसंधीयतां 'enough of digression.'

चक्कविषया तिकांतेषु--नैयनपंधातीतेषु--अंतिरितेषु--अहष्टिगी चरेषु---अंतिहितेषु क्पोतेषु 'the pigeons having disappeared.'

कर्नक्यानि द्वःसितेर्दुःसिनिर्वापणानि 'the afflicted should disbut den ( ease ) their grief.'

, DRA.

शिष्य उपवेशं मिलिनयाति 'a pupil spoils, brings discredit on, the instruction (given to him).'

प्रकृतं-प्रस्तृतं अनुसृ or अनुसंघा 'to turn to the subject under discussion.' प्रस्तावः, प्रस्तुत-पक्रत-विषयः, प्रस्तुतं, प्रकृतं 'the subject under discussion,'

तपस्वक्यंजनोपेताः, तापसच्छक्मना, तापसक्तप्रधारिणः 'disguised as ascetics.' निकारणो बंधः 'a disinterested friend.'

मम इञ्चल्य कथं त्वया विनियोगः कृतः 'how have you disposed of my money.' अहं त्वद्धीनोस्मि 'I am at your disposal.' अयमर्थस्त्वदायत्तः, अञ्चलवान् प्रभवति 'this matter is at your disposal.' कलहशील, कलहकाम 'disposed to quarrel.'

कि वो विवादवस्तु 'what are you disputing about,' 'what is the matter at issue.' वाद्यस्तोर्थः 'a disputed point.'

अतिथिविहोष: 'a distinguished guest.'

एवं तावदाक्षिपामि, अन्यतः संचारयामि 'I shall thus divert his thoughts.' अंतर्भेदाकुलं यहं 'a house divided against itself.'

अपि कुशल-शिवं मवतः 'how do you do,' 'are you doing well.' त्यां सुलं-कुशलं पुच्छात 'asks you how you do.' देवीं सुलं पुष्टमागता 'she came to ask the queen if she was doing well.' अल निवेधन 'have done with, enough of, your importunity.' किमन्माकं स्वामिचेष्टानिरूपणेन 'what have we to do with watching the movements of our master.'

मनो मे संशयमेष गाहते or आशंकते 'my mind is still in doubt.'

नतांक्रतसूमिमागः, उत्सातिनी सूमिः 'ground having ups and downs,' 'uneven ground.' पातोत्पाताः 'ups and downs.' नीचेगंचछत्युपरि च दशा चक्र-निमक्रमेण 'there are ups and downs in our condition (in life) as in the course of the wheel.' निपात्यतां-उच्छेचतां-असी प्रजापीहकः 'down with the tyrant.'

परिणतप्रायमहः 'the day is drawing to a close,' 'it is about sun-set' त्वया स्वहस्तेनांगराः क्रियाः 'you have drawn down ruin upon yourself with your own hands.'

### EFF.

द्वीपिश्वर्मपरिच्छकाः गर्दभः 'an ass dressed in a tiger's skin.'

चापलाय प्रचोदितः 'driven to do a rash act.' अविरह्णवारिधारासंपातः, पदुर्धारासारः 'a sharp driving shower.' किमुद्दिश्य भवान्भापते 'what are you driving at.'

मा भवानंगानि संचतु 'let not your spirits droop (flag),' 'do not despair.' हुकैरवयवैरशियि 'I slept with drooping limbs.' संसते देहवंघः 'the whole frame droops down.'

जलविवृत्तिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः 'small drops make a pool.'

संहियतामियं कथा 'let this matter (story) be dropped.' अवसन्ध्रायाणि मे नात्राणि, सीदंति मे अंगानि 'I feel ready to drop down.'

शिसी केकाभिग्तिरयति मे वचनं 'the peacock drowns my voice with his cries.'

E.

अवणगोचरे तिष्ठ 'be within earshot.' महति प्रत्यूचे 'early in the morning.'

न परिहसामि, नार्य परिहासस्य समयः 'I am in earnest,' 'I am not joking.' प्रमार्थेन ग्रह 'take in earnest.'

लब्धं स्वास्थ्यं मया, अहं निर्दृतः—वीतिचितः 'I am at ease.' जातो ममायं विद्यादः प्रकामं अंतरात्मा 'this my soul is completely at ease.' यथाकामं, पर्यातं, प्रकामं 'at one's ease.' सुखसुप्त 'sleeping at ease.'

दंतहर्पः 'setting the teeth on edge.'

कल, मुर्च्छ (1 P.) 'to take effect.' मारुतस्य रहः शिलोखये .न सुर्च्छित 'the velocity of the wind has no effect on (prevails not against) a mountain.' सूर्च्छेत्यमी विकारा ऐन्यर्गमतेषु 'such changes of purpose take effect (grow strong) in persons intoxicated with sovereign power.' निश्चि सूर्च्छतां तमसां 'of darkness thickening at night.' बच्चं तपोचीर्यमहत्सु 'कंड 'the thunderbolt has no effect on those who have practised austere क्रिक्टं का क्रिक्टं होती, प्रत्विभाग 'to this effect.' अर्थतः, बस्तुतः 'in effect.'

#### EXC.

तुपस्तस्यां बद्धभावः, कृतानुरागः, प्रीतिं-भावं बवंध 'the king was enamoured of her.' 'fixed his love on her.'

शृद्ध में सावशंष वच: 'hear my speech to the end (hear me out).' कल्याणोदक-स्वंत-भविष्यति 'it will end in good.'

अलमतिविस्तरेण 'enough of prolixity.' अलं-कृतं-परिहासेन 'enough of joking.'

कृत्हलेन तस्य चेतसि पर्व इतं 'curiosity entered his heart.'

मानमहीत, मान्यः, पूज्यः 'he is entitled to respect.' स पुरस्कारमहीते 'he is entitled to precedence.'

परस्रवासहिष्ण 'envious ( jealous of ) another's happiness.' ते परस्पर-यज्ञ:पुरोभागाः ' they are envious, jealous of each other's fame.'

तुलया ध 'to consider equal.' तत्कार्ये साधियतुमलं सः 'he is equal to the task.'

पतिशासनं 'sending on an errand.'

वंधनभ्रष्टो गृहकपोतिश्चिहाया मुखे पतित: 'he has escaped one danger only to fall into another' (has escaped Scylla to fall into Charybdis).

कथं कथमपि सुक्तः 'he narrowly escaped.'

सरक्षितां तां प्रेचय 'send her with a good escort.'

अत्यंतिबद्धप्तव्र्शन 'disappeared for ever.' एकांतनप्ट 'lost for ever.' असंनिवृत्त्ये गत, अत्यंतगत 'gone for ever.' अपबोधाय सा सुख्याप 'she slept not to ever wake again ( to wake no more ).'

अबद्याप्यं, अत्याहितं 'Oh! An evil has befallen;' 'alas, woe me.'

स सत्कारो मम मनोरथानामप्यस्।मिः 'the reception exceeded even my expectations.'

उत्सर्गाः सापवादाः 'rules have exceptions.' अपवादैरिकोत्सर्गाः कृतस्या-वृत्तयः 'as general rules are limited by exceptions.' अस्यभिचारी तद्यः, इति स्रोकवादः न विसंवादमासादयित 'that saying has no exceptions.' प्रतिप्रसवः 'a counter-exception.'

शिरः ज्ञूलस्पर्शनमपदिशन् 'pleading an excuse of headache.' अनामपाप-वेज्ञेन 'under the excuse of illness.'

## FAR.

स्वानियोगमञ्ज्यं कुरु, अनुतिष्ठात्मनो नियोगं 'execute thy business,' 'dothy duty.'

असी कमाचीवनभिक्षहीहाव: 'his boyhood gradually espanded into

youth.' इपोत्कुलनयनः 'with his eyes expanded with joy.'

भवतात्मा क्रेशस्य पदम्पनीतः 'you exposed yourself to trouble.' स कातर इति बाच्यतां गतः 'he was exposed to the charge of cowardice'. सा तंबुलान् स्र्यातपे दलवती, आतपायोज्झितवती 'she exposed rice to the sun.'

कियताच्यंशेन, ईचत्, मनाक् 'to some estent.' सर्वधा ' to the fullest estent.'

लोकरृष्ट्या 'in the eyes of the public'. अश्चिगतोई तस्य 'I am an eyesore to him.'

F.

स्लामुखि संमुखं 'face to face.' पूर्वाभिमुखं गृहं 'a house facing the East.'

वस्तुतः, तस्वतः 'in fact.' बस्तुवृत्तेन, परमार्थतः, तस्वतः 'as a matter. of fact.'

संकटेच्यविषणणधीः 'his talent fails not in difficulties.' फले विसंवदति 'fails to give the fruit.' रमणीयोऽवधिविधिना विसंवादितः 'a good appointment was made to fail by Fate.' तस्य धेर्यं न हीयते न-स्वलति 'his courage does not fail him.' पुत्राभावे 'failing male issue.' तस्य स्मृतिलोपः संजातः 'his memory failed him.' संततिविच्छेदः-लोप 'failure of issue.'

अनिर्वेदः श्रियो स्लं ' faint heart never won fair lady.' सुदिनं 'a fair day or weather.'

पातोत्पातौ, ज्यसनोदयौ 'rise and fall.' स लक्ष्यच्युतसायकोसूत् 'his arrow fell short of its aim.' तब महिमानमुत्कीत्यं वचः संद्रियते 'words fall' short in describing your greatness.'

लुक्र्यतेत्र, असत्यसंघः भग्नप्रतिञ्च ' false to one's promise.' अतिपरिचयादयञ्चा ' familiarity breeds contempt.' को वृतांतस्तत्रभवत्याः 'how fares it with her ladyship.'

GET.

नात्र सुनिर्दोषं प्रहाच्यति 'the sage will not find fault with this.' इष्टदोषा सूगया 'chase is found fault with.'

सहत्यः, सचेताः 'a man of feeling.' सचेतसः कस्य मनो न दूयते ' what man of feeling is not affected at heart.'

आत्मानं स्तवत्संदर्शयामास 'he feigned himself to be dead.' इतकं कीपं कृत्वा 'feigning anger.' प्रसुतस्मण, स्याजसूत्र, सहयस्रत 'feigning sleep.'

पर्याप्तमाचामित 'drinks ( his ) fill.'

तेः सोपराची स्थापितः 'they found him guilty.'

उदार:-प्रथम: कल्प: 'a fine or fair proposal.'

स्त्रिष्टमेतत 'this fits well.'

मन्मुसासक्तहृष्टि: 'with his eyes fixed on my face.' आसक्त-वय्-हृष्टि 'having the gaze fixed.' स्तिमित-अनिमेष-लोचन 'with a fixed look.' मनो -निहाञ्च्यं भ्रमति 'the mind devoid of fixedness rambles.'

रन्ध्रान्वेषिन् , छिद्रान्वेषिन् 'seeking or finding flaws, or picking holes.' समग्रीक: प्रासाद: 'a palace having seven floors,'

इस्तो समानीय, अंजलिं बद्धा, क्षतांजलिः, सां( प्रां )जलिः 'folding his hands together.' अजाध्यां तामापीह्य 'folding her in his arms.'

महतां पदमनुविधेयं 'follow (in ) the foot-steps of the great.' पद्वीं अतिपव 'following the path.' पुरस्कृतमध्यमञ्ज्ञमः 'following a middle course.' दुःखं दुःखानुवंधि, विपद्धिपदमनुवक्षाति 'one misfortune follows another.' अतः किं प्राप्तोति 'what follows from this?' प्रसाद्वगम्पते 'what follows is understood.' "ततस्ततः 'what followed next,' 'proceed.' तथ्या 'it is as follows.'

शांते पापं, प्रतिहतं अमंगलं 'God forbid ( forfend ).' स्वनामत्यागं करोमि 'I shall forego my name.'

तीर्ज-पूर्ण-प्रतिज्ञः, पार्लितसंगरः, संस्थप्रतिज्ञः, सत्यव्रतः-संघः ' who has

G.

अधुना सुंच:इांग्यां 'get out of ( leave ) bed now.'

### HAN.

युक्तय संनद्धाः or बद्धपरिकराः ते 'they have girded up their loins for battle.'

शुक्तो वर्श मा गमः, क्षोकाधीनः मा भूः, वैक्क्षच्यं मावलंबस्य 'do not 'give' way to grief.'

ज्वस्तिव ब्रह्मसयेम तेनसा 'as if glowing with Brahmanic lustre.'

इति ख्यातः, कृतनामधेयः, वृत्तसंज्ञः 'he goes by the name of.' उमाख्यां सा जवाम 'she went by the name of Umá.'

किं तया दृष्ट्या, कोर्थस्तस्या दृष्ट्यांनेन 'what is the good of seeing her.' अलं पश्चित्रांन 'what good do you get by weeping.'

स्त्योग्नं वर्तते, कालालीहः, सृत्युगोचरं गतः 'he is within the grasp of death.' इदं च अशेवविषाग्रहणसामध्ये 'and this grasp of every (kind of) learning.' समाश्यं सम्यग्यहतिवानसि 'you have well grasped my meaning.'

आनंदस्य परां कोटिं-काष्टां अधिगतः 'he was greatly delighted.'

रोबाद दंतेवेता किञ्चिष्य 'grinding the teeth in rage.'

वीबनपदवीमारूढः, प्राप्तयोवनः, योवनदशामापेदे 'he grew up to man'sestate' (attained majority). वत्सतरः महोक्षतां स्पृशाति, महोक्षमावं अयतिः 'a calf grows into a large bull.'

तस्याः आवन्धारमञ्ज पावर्तत, उद्घाष्ये नयने जाते 'tears gushed forth. from her eyes in torrents.'

H.

चौर्यवृत्ति 'in the habit of stealing.' ज्ञातदुःस, दुःसशील, परिचितहेश 'habituated to distress'.

रेखामात्रमपि 'even a hair's breadth.'

सर्वनाशे सम्रत्यसे अर्थे त्यजित पंडितः 'half a loaf is better than no-bread.'

नियुद्धं, बाहुयुद्धं 'a hand-to-hand fight.' एकत:-अन्यतः, एकं च-अपरं च 'on the one hand—on the other hand.' तु, तावत् 'on the other hand.' र्चेश्नः, सर्वेष 'on all hands.' दत्तहस्तावस्त्रंच 'given a helping hand.' प्रंपरवा आगद्य 'to be handed down.' NIG.

विशंक्राचितरा तिष्ठ 'hang between' (like Tris'ahku).

आवेव्यंति प्रत्यासस्मानंदं अप्रजातानि शुभानि निमित्तानि 'antecedent good omens are the harbingers of coming happiness.' (Cf. 'coming events cast their shadows before').

अहो दारुणो देवदुर्विपाकः 'Oh, hard fate.' प्रबलक्षुधावसम्ब 'hard pressed by hunger.'

तब द्वारं कमल भियसद्वहति-आहराति-कलपति 'your face has the beauty of a lotus.'

संज्ञायितजीवितः 'who hazards his life.'

धुरि कीर्तनीय or प्रतिष्ठापितस्य 'to be placed at the head of.' स सर्वेषां धुरि-यूकिन तिष्ठति 'he stands at the head of all.' वसिष्ठाधिष्ठिताः, वसिष्ठपुरः-सराः-प्रसुखाः-पुरोगमाः 'headed by Vasishtha.'

व्रणविरोपणं तेलं 'sore-healing oil.'

सुस्थोसी, कुश्रहमस्य 'he is in good health.' पूर्ववत्-प्रकृतिस्थः समजायत 'became as healthy as before.'

किमस्मान् संभृतदोचेरधिक्षिपश्च 'why do you heap accusations ( calumnies ) upon us.'

इति कर्णपरंपरया श्रुतमस्माभि: 'we know it by hearsay.'

सोत्साई, सर्वात्मना 'with all one's heart.' सर्वात्मना तस्मिन्कर्मणि स ज्यापृत: 'he has applied himself to the work, heart and soul.' यशेष्छं, पर्यातं, प्रकामं, निकामं, 'to one's heart's content.'

दीर्घे-स्यूलस्यूलं-निःश्वस्य 'heaving deeply.'

बस्वर्गायमानमेतत्स्थलं, सूलोकगतः स्वर्गः 'this is a heaven on earth

अइसनुपद्मागत एव 'I shall be close upon your heels,' 'I shall just follow you.' जंबामवलंब 'to take to one's heels'.

विना पुरुषकारेण देवं न सिध्यति 'God helps those who help them selves.' का गति:, किमन्यच्छरणं 'I can't help.'

हंत बीमत्समेवाग्रतो वर्तते 'yonder is indeed a hideous spectacle.' त त्वां वह सन्यते 'he has a high opinion (thinks highly) of you

#### INC.

इपवः सिश्यंति लक्ष्ये चले 'arrows hit a moving mark.'

का-कियती मात्रा तेषां मम, तानहं तृणाय मन्ये or नृणीकरोमि 'I hold them of no account.' बाखंयमो मनः बाखं नियम्छ, तृष्णी-जोषं आस्स्व 'hold your tongue.' सर्वगामी-अध्यभिचारी अयं नियमः 'this rule holds good everywhere.' मुक्तपृष्ठ 'letting go the hold.' रागः शुक्तपृष्ट स्थायी मवति 'red colour takes a firm hold on a white cloth.' स लोकस्य मन आद्दे 'he had a hold on the mind of the people ( drew the mind of the people towards himself ) ' लेभेन्तरं चेतसि नोपदेशः, अलब्धपदो हृदि 'the advice took no hold ( was not impressed ) on the mind.'

. तहचः तस्य हृद्यममीस्पृशत् 'the words went home to his heart.'

चतुरः शशकान् विश्वासस्थाने धत्वा 'retaining four hares as hostages.'
मानुषीं गिरमदीग्यामास 'uttered human ascents.'

इति राज्ञां शिरसि वामपादमाधाय 'thus completely humbling the kings.'

1

ब्रह्मसायुज्यं प्राप्तः, ब्रह्मस्रायं गतः 'becoming identical (one) with Brahman.'

दुर्देवं, दुर्भाग्यं, मंदभाग्यं, दैवविपर्यासः-दुर्विपाकः 'ill luck.'

अस्मार्तकालात 'from times immemorial.'

स महति जीवितसंश्ये अवर्तत 'he stood in imminent peril of death.'

अलं सेवया ( स्नेहभणितेन ) मध्यस्थतां ग्रेहीत्वा भण 'away with flattery, speak impartially.'

उन्नमत्यकालदुर्दिनं 'an untimely storm impends.' अनावृष्टिः संवयते लग्ना 'a drought is closely impending.'

निर्वेधपृष्टः or पुनः पुनश्चानुबध्यमानः स जगाद सर्वे being importuned ( pressed ), he told all.'

जानकी करुणस्य मृतिरथवा श्रारीरिणी विरहस्यथेव 'Jánakî is the Karuṇa sentiment or pang of separation incarnate.'

बाच्यतां याति, दोषभाजनं-दोषभाक्-दोषपात्रं भवति 'he incurs blame.'

#### INT.

कि कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य 'the splendour of that pair is simply indescribable' ( what words can describe their splendour ).

संभावनीयानुभावास्याकृतिः 'his dignity may be inferred from his form.' आकृतिरेवानुभाषयस्यमानुषतां 'her very form leads ( one ) to infer her being superhuman.'

अधरोत्तरव्यक्तिमंबिष्यति 'it will be clear who is inferior and who is superior.' ओजस्वितया सा न परिहीयते हाच्याः 'she is not inferior to Sachi in majestic dignity.' न प्रतिच्छेवात्परिहीयते मशुरता '( her ) loveliness is not inferior to ( does not fall short of ) that in the picture.'

अभी विनोदनोपायाः संदीपना एव तुःस्वस्य 'these diversions will only serve to inflame grief.'

वर्षाध्मात, मदोद्धत, उत्सिक्त 'inflated with pride.'

नित्रावश-विश्वेय 'under the influence of sleep.' सूदः प्रप्रत्ययनेयबुद्धिः 'a fool has his mind influenced by the convictions of others.'

पुरुषोत्तमे इति अणितस्ये 'instead of saying on Purushottama'. अस्ययने आरब्धस्ये किमिति क्रीहिस 'instead of studying why do you play?' हर्षस्थाने अलं विषादेन 'be not sorry instead of being ( where you should be ) glad.'

परोपक्षरणीकृत-भूत 'serving as the instrument of others.' उपकरणी-आवसायात्येवंविधो जनः 'such persons become helping instruments.'

चक्रवृद्धिः 'compound interest.' सरला वृद्धिः 'simple interest.' पंचकेन हातेन, पंचोत्तरं हातं 'interest at five per cent.' हर्ष्ट युष्माभिः कथारसस्याक्षेप-सामध्ये 'you have seen how the interest of the story made me digress.' स्वार्थपर, स्वार्थहर्ष्टि 'looking to one's own interest'. अतिरमणियं कथावस्त 'the subject-matter of the story is very interesting.' पक्षपातिनौ आवा-मनयोः 'we two are (respectively) interested in these two.'

न चेव्न्यकार्यातिपातः 'if it should not interfere with other duties.' अध्यापारेषु व्यापारं स करोति 'he interferes in matters not his own.' मेनमंतरा प्रतिबद्धीत 'do not interrupt him.' काल काले, अंतरा अंतरा 'at intervals.'

LED.

अमसहिष्णु, जितश्रम 'inured to fatigue,'

नायमेकांतो नियम: 'this is not an invariable rule.'

रामस्य देवदुनियोगः कोपि 'it was a sad irony of fate in the case of Rama.'

J.

परिहासजिएत, नर्मभाषित 'uttered in jest.'

अध्यसंजातखेदात् on account of the fatigue of journey.' उत्थाय पुनरवहत् 'he resumed his journey.' सप्ताहगम्योऽध्या 'it is only a week's journey.'

स्वगृहनिर्विशेषमञ् वस 'stay here just as in your own house.' स्वग्रनिर्विशेषं संवधित 'brought up just like one's own son.'

K

जानुभ्यां अवनी गम् or पत् 'go or fall on the knees.' जानुदञ्च-इयस-माञ्च 'knee-deep.'

भुकृटिं बंध् or रच्, भुवौ संकुच् or भिद् 'knit the eyebrows.'

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य 'knowledge is power.' तदाख्यया भ्रवि पप्रश्चे, तदाख्यां जगाम 'became known by that name.'

T.

चिंताशतेर्बाध्यमान-अभिभूत 'labouring under hundreds of anxieties.' प्रतस्थे स्थलमागेण-वर्तमना 'proceeded by land.' अलसेक्षण 'with languishing looks.'

एप ते जीवितावधिः प्रवादः 'this talk will last through life.' कतिपय-दिवसस्थायिनी योवनभीः 'the bloom of youth lasts for a few days.' कालांतरक्षमा माला 'a garland capable of lasting for a long time.'

अर्गलानिरुद्धं पक्षद्वारं 'the postern door was on the latch.' किमिति चिरायितं त्वया, वेलातिक्रमः इतः 'why are you late.' सुदूर्ते तद् आस्तां, तिष्ठतु तावत् 'lay it aside for a while.' विषयस्यनिरतो जीवितमत्यवाहयत् 'led a dissolute life.' चित्रकृदयायिनि 22

#### LIM.

बत्मोन 'on the way leading to Chitrakûța.' अयं पंथा नदीसंपतिहते 'this ' way leads to the river.'

अनुविवसं परिहीयसंऽगैः 'you are growing leaner and leaner day by day' (you are gradually wasting away). मदलेखया दमहस्तावलंबा 'leaning on Madalekhá's arm.' वामहस्तोपहितवदना 'leaning her face on her left hand.'

इयबराः साक्षिणो ज्ञेयाः 'there should be at least three witnesses.'

अस्मास्ववहीनेषु 'we being left behind.' शांते पानीयवर्षे 'when it left off raining.'

सुखसुपदिश्यते पंगस्य 'it is easy to advise or read lectures to others.' लड्याबकाञा, प्राप्ताबकाञा, निर्मापार, लड्येक्षण 'being at leisure.'

परित्रायस्वैनां मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते पतिष्यति 'secure her lest she fall into the hands of some ascetic.'

भूमिसात्क 'to level to the ground.' दरिव्रसमतां नीत-गमित 'reduced to the level of the poor.'

मतुष्याः स्वलनशीलाः 'man is liable to err.'

यदत्रावसरप्राप्तं तत्र प्रभवति भवती 'your ladyship is at liberty to do what befits the occasion ' बधे मोक्षे चाधुना सा ते प्रभवति 'now she is at liberty to detain or set you free.'

सर्वधा त्वमेवात्र दोषभाक् 'the fault lies with you entirely.' सखीगामी अयं दोष: 'this fault lies with my friend.'

प्राणयात्रा-धारणं-रक्षणं 'support of life.' साधुतृत्त ' leading a virtuous life.' दशांतराणि 'the vicissitudes of life.'

अनया दृष्ट्या 'considered in this light.'

एवमादि 'this and the like.' यस्ते छंद:, यद्भवते रोचते 'just as you like.' कामचार, म्बच्छंद, स्वैरिन, कामहत्ति 'doing as one likes.' कामस्पः 'taking what form he likes.' यथाभिलपितं कियतां 'do as you like.' स न तस्या रुचये बस्ब 'he was not to her liking.'

अल्पविषय 'of narrow limit ( scope ).' तस्य यश इयत्तया परिच्छेत्तुं नाक्ं 'no (definite) limit can be set to his fame.' न गुणानामियत्तया ' not through the limited nature of merits.'

#### MEE.

यावर्त धिये 'as long as I live.' वन्यफलै: इतिर्वृत्ति निर्वर्तयति 'lives on wild fruit.' समार्ते काले 'within living memory.'

राजकले राजे निविद् caus. 'to lodge a complaint,' 'to file a suit.'

नयनै:-दृष्टिभि:-पा, निध्यै 'to look intently at.' तत्साइसामासं 'that looks like wantonness.' जनन्या मे योगक्षेमं वहस्य, जननीमवेक्षस्य-चिंतय 'look after (look to the well-being, take care of) my mother.'

विगतासुर्वभूष, प्राणेरहीयत 'he lost his life.' मित्रैवियुज्यते 'he loses his friends.' उन्मागंगामी अभूत् 'he lost his way.' च्युताधिकार, अधिकारश्रष्ट 'who has lost his office.' किंकर्त-पता-प्रतिपत्ति-मृद्ध 'being at a loss what to do.'

उपनम्, तपस्था 'fall to the lot of.' तव दुःसमुपनमेत 'misery will be your lot.' कस्यारयन्तं सुखमुपनतं 'to whose lot (share) does perpetual happiness fall.'

## M.

दोषमपि गुणत्वमुपपाद्यितुं 'to make the best of a bad matter.'

लक्ष्यभेदः 'hitting the mark.'

अप्रमुरिम आत्मनः, न प्रभवाम्यात्मनः, गात्राणामनीशोन्मि संदृतः 'I am not master of myself.' सकलशास्त्रपारगतः, शास्त्रपारहश्वा 'who has completely mastered all sciences.' गतोमि सर्वास्यायुघवियास प्रां प्रतिष्ठां 'you have attained perfect mastery over all sciences of arms.'

आवां प्रतिद्वंदिनौ भवाव 'let us (two) make a match.' दैत्येभ्यो हरिरलं 'Hari is a match for the demons.' अनीत्य-अतिक्रम्य-वृत् 'to be more than a match for.' तुल्यप्रतिद्वंदि बभूव युद्धं 'it was a well-matched fight.'

यक्किचित्करमेतत 'it does not much matter.' किं तस्या वृत्तं, कस्तस्या वृत्तांत 'what is the matter with her.' किं मम तेन कार्य-कार्थ: 'what matters it to me.' संनिधानस्य अभिचित्करत्वात 'proximity being not material.'

परिणतप्रज्ञ, कठोरधी 'of matured intellect.'

साकत मां निर्वण्यं 'casting at me a meaning look.'

प्रत्युत् + या-व्रज्-गम-इ 'go out to meet.' प्रत्युत्या ' to rise to meet.' आपः संप्रवन्ते-साभवन्ते 'waters meet.'

## NEE,

तस्य इद्यं स्नेहार्द्राभूतं, स्नेहेनाभ्यष्यन्द्त 'his heart was melted with affection.'

मेघाबिन, धारणावत् 'having a retentive memory.' स्मृतिविषयतां-स्मृतिपथं-स्मर्तन्यशेषं-कथावशेषं गम् or नी pass. 'to remain only in memory.'

एको दोषो ग्रणसंनिपाते निमज्जित 'one fault merges in a collection of good qualities.'

चित्त-मनो-व्यापार:-वृत्तिः 'working of the mind.' मनिस उत्-इ or उज्जू र बुद्धौ संजन् 'to cross or occur to the mind.' आस्तां-तिष्ठतु-तावत् प्रथमः प्रश्नः 'never mind the first question.'

उत्कण्ठासाधारणं परितोषमनुभवामि 'I feel pleasure mingled with regret.' मार्गात भ्रष्टः 'missed his way.'

गोत्रस्वलित 'a mistake in calling by name.' तस्माव् गर्भाव् व्याप्त-धिया-बुद्धा-पद्मवः पलायन्ते 'animals run away from the ass, mistaking it for a tiger.'

अलमन्यथा गृहीत्वा 'don't misunderstand me.' आपातरमणीय 'good for the present moment.'

ख्लः सर्वपमात्राणि परच्छिताणि पश्यति । आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यसपि न पश्यति ॥ 'the mote thou seest in the eyes of others, but not the beam in thine own.'

तिले तालं पदयति, अणं पर्वतीकरोति 'he makes mountains of mole-hills.' अस्मात्स्थानात्पदात्पदमपि न गंतव्यं 'don't move even a step further.' कर्मणो गहना गतिः 'mysterious are the ways ( workings ) of Fate.'

अपि जायन्ते ते नामधेयतः 'do you know their names.'

स्य मातरं नामतः पुरुद्धेयम् 'I shall ask his mother's name.' नामग्राहं मामाह्याति 'he calls me by my name.' वचनेन, वचनात् 'in one's name.' वाच्यस्वया महचनात्स राजा 'say to the king in my name.' मामुद्दिच्य तस्मे समाजनाक्षराणि पातय 'salute him in my name.'

मानुषताद्वलभो लिधमा 'levity natural to mortals.'

दुर्जीतबन्धुः 'a friend in need ( adversity ).' स सुद्धक् उपसने यः स्पात् 'a friend in need is a friend indeed. OVE.

मालती सूर्यानं चालपति 'Mâlatî nods her head.' नजु ज्ञाब्दापतिः श्लितरहं 'I am but a nominal lord of the Earth.' बहुलीश्वतमेतद दुनं 'this matter has become notorious' (known to all). यत्नादपचर्यतामसौ 'let her be carefully nursed.'

0

स्तेहस्यैकायनीभृता 'the sole object of one's affection.' किम्रहिइय, किनि-मित्तं, किमपेक्ष्य फलं 'with what object in view.'

प्रत्यिभूता सा समाधे: 'she was an obstacle to meditation.'

श्लाह्ये गृहिणीपदे स्थिता 'occupying the honourable position of a house-wife.'

इति तम्य बुद्धी न संजातं, इति तस्य हृद्ये नापतितं 'this did not occur to his mind.' समत्यपश्यितौ इमी को को को 'these two verses occur to our mind.'

कस्मिन्निष पूजाई अपराद्धा इाकुन्तला 'Sakuntalá has offended some person worthy of respect.' तव न कदापि मण विषयं कृतं प्रतिकृलमाचितं 'I have never even once offended you.' शीव्रकोपिन, सलमकोप 'easily taking offence.'

च्युत-भ्रष्ट-अधिकार 'dismissed from office.'

प्रकाशं निर्गत: 'having gone out into the open air'. तबोपालंभे पति-तास्मि, उपालंभपात्रं जाता 'I laid myself open to your taunt.'

गृहीतावसर, लब्धावकाद्य 'seizing an opportunity.'

लोकाचारविरुद्ध, लोकविद्विष्ट 'opposed to the practice of the world.'

अत्र स्वरुच्या वर्ततां भवान्, यथाभिलाषं क्रियतां 'it is left to your option or choice.'

यथाज्ञापयति देवः 'Your Majesty's order will be obeyed.' आनुस्रोम्यं 'natural order.' प्रातिस्रोम्यं, ब्युत्क्रमः, विपर्ययः, स्यत्यासः 'reverse order.'

अपिहरें परिश्रमजनितया निद्रया 'I am overcome by sleep caused by fatigue.'

आनन्दपरिवाहिणा चक्षुवा 'with an eye overflowing with joy.' प्रथमं क्रिहलं सपरिवाहमासीत् 'my curiosity first overflowed.'

PLA.

P.

विवर्णभावं प्रपदे 'grew or turned pale.'

श्रातिरस्ता मे शकुन्तला 'Sakuntala forms, as it were, a part and parcel of my body.'

भूमिकाकल्पनं 'assignment of parts.'

तस्य नरस्य विशेषं बृहि 'give the particulars of that man.'

तेनारो परिगमिताः समाः कथंचित् 'he with diffculty possed eight years.' इदं धियः पथि न वर्तते 'this passes conception.' अस्तां-तिष्ठत् तद्युना . यातु. किमनेन 'let it pass now.' किमर्थमगृहीतमुद्रः कटकान्निष्क्रामसि 'why do you leave the camp without (taking) a pass.' अमुद्रालां द्वतः 'without a pass' तया हृदयबङ्गमोऽभिलिख्य कामदेवव्यपदेशेन क् विप्रतोऽपह्नुतः 'she passed off the picture of her beloved upon her friend as that of Cupid.' सम्यमाम्बाङ्गान्तोऽन्तरित आर्येण 'the account of the second mother has been passed over by his honour.'

जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या 'another peeping through a lattice.'

आज्ञा सत्त्वणां स्विचारणीया 'the command of elderly persons is ( to be considered ) peremptory, should not be called in question.'

नाटकं न प्रयोगतो दृष्टं, प्रयोगणाधिकृतं न दृष्टं 'the drama has not been seen performed ( acted ) on the stage.'

स्थिरप्रतिबन्धो भव 'persevere in your opposition.'

आसन्न-शरीर-परिचारकः 'a personal attendant.' 'body-guard.' स्वानुभवः 'personal experience.'

यौबनमङ्गेषु संनद्धं 'youth has pervoded the limbs.'

ज्ञायतां कः कार्यार्थाति 'ascertain who are the petitioners.'

विरहोत्कंठं हृद्यं 'a heart pining away in absence.' स गृहं गंतुसदताम्यत् 'he pined for his home.' अंतः पुरिवरहपर्युतस्का राजिषः 'the royal sage is pining by the separation from his wives.'

पितृश्थाने-भूमो 'in the place of a father.' प्रथमं, प्रथमतः, प्रथमं तावत् 'in the first place.' अपरं स. पुनः, पुनश्च 'in the next place.'

#### PRE.

अधिन्, बाद्दी, अभियोक्तृ 'a plaintiff'. प्रत्यर्थी, अभियुक्तः, प्रतिबादी 'a defendant.'

श्चित्राण्यहान्यहंसि सोहुमहंन् 'worthy Sir, please wait for 2 or 3 days.'e यव्भिरोचते वयस्याय 'just as my friend pleases.' हृद्यंगमः परिहासः 'a pleasant joke.' सुख्यव, श्चुतिसुख, अवणसुमग, मंजुलस्वन 'pleasiny to the ear.'

विहितप्रतिज्ञ:-यहीतक्षण:-अहं 'I have pledged my word'. अनयोईसेयं प्रतिज्ञा 'they two thus pledged their word'. तव विरूपकरणे तेन सङ्तमंतरे इतं 'he has pledged his virtue (honour) that he would not harm you.'

मरणोन्सस, आससमृत्य, सुमूर्त 'on or at the point of death.' प्रसद्यो-न्यूसी, आसस्रपसदा 'on the point of delivery.'

दासी महिपीपदं ग्राहिता, देवीभावं गमिता 'the maid was given the position of a queen'.

तद्वभयथापि चटते 'it is possible in both ways (both sides are possible)'.

चिरप्रवृत्त 'being long in practice'. सदाचार, सद्वृत्त, साधुवृत्त 'following good practices'. कां वृत्तिमुपजीवत्यार्थः 'what profession do you practice.' प्रयोगः 'practice' as opposed to शास्त्रं-आगमः 'theory'.

शासनात् करणं श्रेयः, बाचः कमीतिरिच्यते 'example is better than precept.' स कथवत्यागामिनमध्यर्थे 'he even predicts events.'

वरं सत्यः न पुनरपमानः 'I prefer death to disgrace.'

दोईदलक्षणं दघी 'she showed signs of pregnancy'. कहोरगर्भा 'advanced in pregnancy.'

त्वयोपस्थातव्यं, संनिष्टितेन भाव्यं 'you should be present'. समतीतं च भवच भावि च 'the past, present, and future'. आग्नं साक्ष्ये आधाय 'in the presence of fire'.

तं वक्षसा परिरम्य-क्रोडीकृत्य 'pressing him to the bosom'.

भावितविषवेग: 'pretending to be affected by poison.' अश्चतिमधिन नयति 'pretends not to hear'. आर्यश्वजिन्-लिंगिन् 'pretending to be just.'

साक्षी बाक्यभेदान बहुनकथायत 'the witness prevaricated.' प्रक्षालनादि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरं 'prevention is better than cure.'

# THE STUDENT'S GUIDE

REA.

विषामा मिषतां ययौ 'fell a prey to enemies.'

प्रथम वयः, नव-अक्षत-यौवनं 'the prime of youth '.

ततस्ततः, ततः परं कथ्य 'proceed with your narrative.' प्रस्तृयतां विवाद्यस्तु 'proceed with the matter at issue.' प्रवर्गतां भगवती ब्राह्मणानु-द्विय पाकः 'you may proceed with your dinner-preparations in honour of the worthy Brahmanas.' किनिमित्तं ते संतापः 'from what cause does thy excitement proceed.'

श्चद्वोधित 'prompted by hunger' स सदा प्रत्युत्पसमितः, प्रबोधनिनरपेक्षः 'he seldom wants a prompter.'

एष सनिकारं नगरासिर्वास्यते 'here is this person being disgraced and proscribed from the city.'

बुतते हि फ रेन साधवों न तु कांद्रेन निजीपयोगितां 'good men prove their usefulness by deeds, not by words.'

अनागतविधाता 'one who provides for the future. ' आपदर्थे धनं रक्षेद 'one should provide wealth against times of want. '

स्त्यमाना नोत्सिच्यन्ते or अनुद्धताः 'are not puffed up when praised.' दर्पाध्मात, उत्सिक्त, अवलिप्त, उद्धत 'puffed up with pride.'

चौरदण्डेन दण्डयेत् 'he should punish (an offender ) as a thief. '

अनियन्त्रणानुये।गस्तपस्थिजनः 'ascetics may be questioned without reserve.'

R.

मंदीऽप्यविरतोगोगः सदा विजयभाग्भवेत् 'slow and steady wins the race.' तहचो मम हदये ज्ञातं 'those words rankle in my heart.' स

प्रहारः करास्तां गतः 'the wound rankled.'

दत्तांतेन अवणविषयप्रापिणा 'by the account reaching (her) ears.' इदं प्रायेण तथ कर्णपथमायातं-श्रुतिविषयमापतितमेव 'this has probably reached your ears.'

प्रत्युत्वसति 'having a ready wit, ' 'ready-witted.' प्रमार्थतः प्रम 'aflection in the real sense of the term.' RES.

धनी उपगतं द्यात् (धनं ) स्वहस्तपरिचिह्नितं 'the creditor shall pass a

द्शीनप्रतिभुवं द्दी 'he entered into a recognizance bond.'

तदहं विद्धे तब स्तवं दमयंत्याः सविधे 'I shall, therefore, recommend you to Damayantî.'

नावापि प्रसादं गृह्णासि, प्रसन्ता न भवसि 'you are not yet reconciled.' बाक्यानि प्रतिसमाद्धाति 'reconciles statements.'

कृतकालोपनेयः आधिः 'a pledge to be redeemed at a fixed time.'

आत्मवर्ग नी, वशीस 'reduce to subjection.' अभ्धिमात्रावशेष, कंकालशेष 'reduced to a skeleton of bones.' अपचितं गात्रं 'a body reduced in bulk.'

अत्र पुराहत्तकथा अनुसंधेया 'a reference or allusion is here made to a mythological story.'

भर्तः प्रतीपं मास्म गमः 'do not show a refractory spirit towards your husband.'

नाहींसे मे प्रणयं विहन्तं 'pray, do not refuse my request.'

तस्य मनो माईवमभजत, कठिनतामजहात् 'his heart relented.' स चातुनीतो सुदुतामगच्छत् 'being appeased, he relented.' किमपि सानुक्रोक्षः छतः 'he somewhat relented.'

दुःखविश्रामं ददाति 'gives relief to sorrow.'

हृदि एनां भारतीं उपधातमहीस 'please remember ( lay to heart ) these words well,'

पातालं मामद संरमरयतीर्व भुजंगलोकः 'this group of gallants as if reminds me to-day of Pâtâla.' अये सम्यगनुविधितोस्मि 'Oh! I am well reminded.'

इति जनप्रवाद:-किंवदंती श्रुयते, इति प्रवाद: 'there goes a report.' विश्वासप्रतिपन्न 'reposing confidence.'

दोषानपि राजपक्षमध्यारोपयन्ति, राजपक्षे स्थापयन्ति 'represent even faults

संबद्धाराणि 'the characters resemble one another', agree, coincide.

#### SAL.

सागरे नची विलीयन्ते 'rivers are resolved into the sea.'

बामहस्तोपहितवद्ना 'with her face resting on her left hand ' खुरश्चेय सरं इत्वा 'resting on the three hoofs.' भाग्यायसमतः परं 'further than this rests with fate.' सकलिएजयाशा यत्र बद्धा सुतेग्त 'on whom your sons had rested their hopes of overthrowing all enemies.'

हर: स्मरं स्वेन वषुषा नियोजयिष्यति 'Hara will restore to Cupid his body.'

एवं सर्वतो निरुद्धश्चेष्टाप्रसरम्य मे 'my actions being thus restricted on all sides' (my course being thus hampered). अपवादः उत्सर्गे स्यावर्तयितुमीश्वरः 'an exception can restrict the scope of a rule.'

अतः परं पुनः कथायिष्यामि 'I shall resume my story from this point afterwards.'

तस्य चार्थस्य सततं मनासि विपरिवर्तमानत्वात् 'that matter constantly revolving in his mind.'

गमिष्याम्यपहास्यतां 'I shall be ridiculed.'

अवितथमाइ प्रियंबदा 'Priymvadá is right,' 'says rightly' न स्नी स्वातंत्र्यमहीत 'a woman has no right to independence.' तद् देवीहरते निक्षिपता मया युक्तमेवानुष्टितं 'I acted rightly in delivering it into the hands of the Queen.'

ते नाम्ध्रुतिष्ठति ग्रह्मन् 'they do not rise to receive their elders.' उत्तिष्ठमानः शञ्चः '& rising enemy.'

स्थाने खलु सज्जते दृष्टिः 'it is proper that the eye is riveted.'

प्रथमगणितमिव तवोत्तरं 'your answer is, as it were, learnt by rote.'

प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 'ruling the subjects like one's own children.'

कियंदवाहाप्टं रजन्याः 'how much has the night yet to run.'

8.

सफलीकृतमर्विदः '(who showed that) he had not eaten his master's salt in vain.'

#### SHA.

का कथा-गणना (with loc.), कथैब नास्ति with प्रति 'what need we say of जनप्रवाद: 'popular saying.' तथा च लोकिकनामाभाणकः 'so runs the popular saying,' 'as the proverb goes.'

मुद्रां परिपालयन् उद्घाट्य दर्शय 'open it, preserving the seal, and show me.'

प्रत्यक्षीक 'to see with one's own eyes.'

क्रय्य, क्रयार्थे प्रसास्ति 'exposed for sale.'

कृतज्ञता, इतदेवित्वं 'sense of obligation.' जराबञ्जममानावमानिष्यतः 'having lost all sense of honour and dishonour on account of old age.' योगिकार्थ 'etymological sense' स्टार्थ 'conventional or popular sense.' अन्वर्थ, यथार्थ, परमार्थतः 'in its true sense.' अन्वर्था एवा वीप्ता न चरितार्थी भवति 'else this repetition has no sense' (does not become significant).

एकेक, व्यम्त 'taken separately' (सर्वाविनयानामकेकमप्येषामायतनं, तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ).

कोपोद्वीपनाय अलं or पर्याप्तमिदं 'this will serve to rouse his anger.' उपयोगं वज, स्थाने-भूमो मू 'to serve the purpose of,' 'serve as.' मस्तः परि-वेष्टारः आसन् 'the gods served up food.' इदं पादोदकं भविष्यति 'this will serve as water to wash the feet with.'

सर्वोगिका आभरणसंयोगाः 'sets of ornaments fitting all parts of the body.' रत्नानुत्रिन्छ, मणिप्रत्युस, रत्नसन्ति 'set with jewels.' पदं रू 'set one's foot in.' मनः-धियं-चित्तं बंध् or आधा or संनिविद्य caus. or युज् caus. ' set the heart on.' अनेन समयेन परिणतो दिवसः 'by this time the sun had set.' आधीयतां धर्मे धीः 'set your heart on religious duties.' विनाहाधर्मस् विषयेषु मनो मा संनिवहाय 'set not your heart on transient objects.' अचिरप्रवृत्तो शिष्मसमयः 'summer which has just set in.' गुणा विनयेन ज्ञोमन्ते 'virtues-are set off by modesty.'

ह्यवस्थापितवाक्, वाचं ह्यबस्थाप्य 'settling what to say.' इति प्रतिपादितमाकुलीभवेत 'this position would'be shaken,'

स्निन्धजनसंविभक्तं दुःखं 'sorrow shared by dear friends.' केन बाल्येनः । इंह साधारणीकरोमि दुःखं 'with whom else shall I share my grief.'

#### STA.

चृमिन, फलकपाणि 'armed with a shield.' खड्गचर्मधर 'having a sword and shield.'

नयनोपांतविलोकितं, साचिवीक्षणं, अपांगदृष्टिः, कटाक्षः 'a side-long look.' विदूषक मज्ञां लेभयति 'makes a sign to Vidûshaka.' अर्थवत्, सार्थः चितार्थः, अर्थवत्, अन्वर्थ ' significant.'

सीवृति से हृद्यं 'my heart sinks down.' प्रबलपिपासावसस्नानि अंगकानि 'limbs sinking down through excessive thirst.' तस्य धैर्यमहीयतः स छप्त स्वलित-धैर्यः 'his heart sonk within him.'

मया रथस्य मंदीकृतो बेगः ' I have slackened the speed of the chariot.' शिथिलितप्रयत्नाः, श्राथोद्यमाः 'who have slackened their efforts.'

मंथरविवेकं चेत: 'a mind slow to discriminate.' प्रत्यभिज्ञानमंथर 'slow in recognizing.'

पराभवो मम हृदि प्रत्युप्तं शल्यमिव-न्यकारो हृदि वज्रकील इव मे-तीव्रं परि-स्पन्दते 'I am smarting under the defeat' (the defeat is rankling in my heart).

विधरानमंद्रकर्णः श्रेयान् 'something is better than nothing.'

बक्तं सकरमिदमध्यवसातुं तु दुष्करं 'it is sooner said than done.'

तंतुनाभः स्वत एव तंतृन् सुजिति 'the spider spins out its web (threads) from itself.'

सोल्लास, प्रमुदितचित्र 'in high spirits.'

मिषतां नः आभिषं आच्छिनत्ति 'snatches away the prey in spits of our 'looking on.'

चारचक्षमंहीपाल: 'the king sees through spies.'

उपकोशमलीमसैः प्राणैः कि 'what is the use of life stained by infamy (ignominy).'

संशयस्थं जीवितं तस्यः स संज्ञायितजीवित आसीत्, जीवितं संशयदोलाधिरूढं dis life was et stake.

वचनीयमिदं व्यवस्थितं 'this will remain a standing stigma (on me).' इंडित-प्रतिहत-हज्द-गति 'at a stand-still.' इदं सोप्पत्तिकंन भाति 'this does not

SUP.

stand to reason.' ल्रह्मप्रातिष्ठ: 'who has obtained a standing.' पुलक्ति. रोमांचित 'with the hair standing on end.'

यात्राभिष्ठखं प्रवृत् 'to start on a journey.' अभिस्नगतयः शब्दं सहते सृगाः 'not starting aside, the deer hear the sound.' सचित 'with a start.'

अविदितंगतर्यीमा राजिः 'night, the watches of which stole away' (imperceptibly glided away). श्रेनिंद्रा निमीलितलोचनं मामकार्यात् 'sleep-gently stole upon my eyes.'

ज्यलित चिलितेन्धनोऽग्निः 'when the fuel is stirred the fre blazes up.' नैतावता पीढा निष्कामाति 'the evil does not stop here.'

मुखे चपेटां दा 'to strike on the face.' चित्ते भयं जनयति 'strikes fear in the mind.' बद्ध-प्रसृद्ध-मूल 'striking deep root.' तस्य हृद्यं परंपर्श विस्मयः 'he was struck with wonder.' तार्द्ध प्रसिद्धतरेण प्रयोगण शीघं बुद्धिमारोहति, प्रसिद्धिकेन प्रथमतरं प्रतीयते 'being used in its most general sense, it easily strikes the mind.'

जर्जरितकणीविवरः-अर्जरीकृतकर्णेषुटः-नादः 'a sound stunning the ears.' सा देवीशब्देनीपचर्यते 'she is styled ( treated as ) Queen.'

पितुरनन्तरम्भरकोशलान्समधिगम्य 'succeeding his father as sovereign of the North Kosalas.'

श्री यदि नायसीदिति एक प्रयोजनं if any important duty should not suffer? खलः करोति दुर्वृत्तं ताद्धि फलाति साधुषु 'a wicked person commits a fault and a good man suffers for it.'

आतपलघनात 'from a sun stroke.'

पुनकक्तां नी 'to render superfluous.' अभिन्यक्तायां चंद्रिकायां कि दीपिका-पीनंक्त्तयेन 'when there is a clear moonlight, torches are superfluous.'

अध्यमेधसहस्रेभ्यः सत्यमेवातिरिच्यते-विशिष्यते 'truth is superior to-thousands of horse-sacrifices.'

कथं जीवितं धारिषध्यामि 'how shall I support my life.' न हायं मन्त्रः स्वातंत्र्येण कंचिदिष वादं समेथीयतुम्रत्सहते 'this hymn cannot by itself support any theory.'

#### TOR.

नियम्य शोकावेगं 'suppressing the emotion of sorrow.'

विकारस्य गमनीयास्मि संहत्ता 'I am made susceptible of an emotion.' विकारि योवनं 'youth is susceptible.'

धृतदेशीमायकातरं मे मनः 'my mind is held in suspense and hence anxious.'

विहगाः समदः सा इव चुकुशुः 'the birds screamed as if out of sympathy.'

## T.

भिक्षरुचिहि लोक: 'tastes differ,' 'different men have different tastes.'
निगतं सहसा न वेतसगृहाच्छकोस्मि 'I am unable to tear myself off from the cane-bower.' बिललाप बिकाणंग्रधेजा 'she tore her hair in grief.'

गमयति रजनीं विचाददीर्घतरां 'passes the night grown tedious on account of dejection.'

ज्ञास्त्रे प्रयोगे स मां बिस्ज्ञ 'test me in theory and practice.' अनुगृहीतोस्मि महानयं प्रसाद: '(I) thank you,' 'thanks.'

द्वायप्यागामनौ प्रयोगनिषुणौ च 'both are well-versed in theory and practice.'

नगरगमनाय मितं न करोति 'he does not think of going to his capital.' सम्बोह्यनेनचे 'spoke through her friend.'

अपत्यमन्योन्यसंश्लेषणं पित्रोः 'a child is the mutual tie of parents.'

अनिपिनद्धेन वल्कलेन नियन्त्रितास्मि 'I am chained down by this tight bark-garment.'

समयः न्नानभोजनं सेवितुं 'it is high time to bathe and take our meals.' कालानुवर्तिन् 'a time-server.' नेयं वारान्तरं विधान्यामि 'I shall not do so another time' अनवसरग्रस्ताधिमावः 'begging is out of time.' अकालक्षेपेण, अविलंबितं, अकालहीनं 'without loss of time.'

अमुष्य विचा रसनाग्रनर्तकी, समस्ता एव विचा जिह्वाग्रेऽभवन् 'learning danced on the tip of his tongue.'

धारासारेर्महती दृष्टिर्बभूव 'it rained in torrents.'

#### WAI.

शतसंख्या मामियं स्पृशति 'the number 100 touches me home.' इत्यं संस्पृष्टमुत्कंडया 'the heart is touched with auxiety.'

मिनाणां तत्त्वनिकषग्रावा विपत् 'adversity is the touch-stone of (the sincerity of) friendship.'

श्चाहकेर्द्दाते चौर: पदेन 'a thief is traced by his foot-steps.' ब्रह्म-ज्ञाब्दस्य ट्युन्पायमानस्य 'when the word Brahma is traced (to its root).' अरणाहर्त्मन 'from the tradden (beaten) path.'

परंतपो नाम यथार्थनामा 'Paramtapa truly so called.' धुवसिन्देरपि यथार्थनाम्नः 'of Dhruvasiddhi true to his name,' 'truly so called.'

उपकारः प्रत्युपकारेण निर्यातायितच्यः 'one good turn deserves another.'

U.

असमर्थित, अतर्कित, अतर्कितोपनत 'unexpected.'

समवायो हि दुस्तरः, संहतिः कार्यसाधिका 'union is strength.'

ज्योति शब्द नेजिस प्रयुज्यते 'the word ज्योति: is used in the sense of Light.' ज्योति: शब्दो ज्यलन एव रूढ: 'ज्योति: is conventionally used for fire.' अनुप्रक्तभूषण 'not used to ornaments.'

#### $\mathbf{v}$ .

रणंधरां वह. समरशिरसि वृत 'to lead the van.'

बाचिकं, शब्दाख्येयं 'a verbal message.'

वारन्यवहारः 'verbal ( oral ) discussion.'

लोक-ज्यवहार-दृष्ट्या 'from a worldly ( practical ) point of view.'

निर्व्हस्तेऽपत्यस्नेहः 'thy parental affection has been fully vindicated or shown.'

#### w.

कालः कंश्चित्प्रतीक्ष्यतां 'wait for some time.' सहस्य मासद्वयं 'wait for two months.'

स्फुलिंगायम्थया विहिरेथापेक्ष इव स्थितः 'here is fire in the state of a spark (only) waiting for fuel.'

YIE.

त्वत्तो न किमपि परिहास्यते 'nothing will be wanting to you.' न कामचारो मिंग इांकनीयः 'do not suspect me of wantonness.'

सूर्यातपं सेव् 'warm oneself (in the sun).' अस्यातपं सेव् ' warm oneself at the fire.'

नदिशयी 'waring and waning.'

अंतरा 'on the way.' परिपंथी मू 'stand or come in the way.' किं स्वातंत्र्यमवलंबसे 'do you have your own way.'

सर्वत्र नो वार्तमवेहि 'know that we are doing well in every respect.' युज्यते, बाढ, तथेति उक्त्वा 'saying very well.'

इंडोन्डाने: 'acting according to another's whim.'

इंश्वरेच्छा बलीयसी, प्रभवति भगवान् विधिः 'God's will be done.' बलात्, इतात्, अकामतः 'against one's will.'

अयशः प्रसृष्टं 'the ignominy was wiped out.'

क्रंडितमतिः आसीत्, निरुत्तरीकृतः 'he was at his wits' end.'

कष्टमभ्यापन्नः 'in a woeful plight.'

नैतश्चित्रं-किमन चित्रं 'it is no wonder, what wonder is there.'

सत्य-पालित-संगर:-संधः 'true to. or keeping, one's word.'

लघुसंदेशपदा सरस्वती 'a briefly-wo ded message.' सम्येग्याधित-साधुविन्यस्त-पद 'well worded.' करुणार्थयधित 'pathetically worded.'

स्वं मम जीवितसर्वश्वी दृतः 'you are my all-the-world' ( the all-in-all of my life ). लोकिक्ज 'knowing the ways of the world'

न तर्हि प्रागतम्थायाः परिहीयसे 'you are not then worse off or in a worse condition than before.'

अनुरूपमर्तृगामिनी 'having a husband worthy of herself.' वेरसाधनं-निर्यातनं 'wreakiny revenge.'

Y.

बार्ड, अथ कि 'yes.' तथिति उक्त्वा 'saying yes.' वेतसी दृत्ति आश्चि 'to yield to a superior foe.'

#### SENTENCES FOR CORRECTION.

अरण्येऽधिवस्तं यतय इच्छंति। संन्यासी बहवी दिनान्येकस्थाने नावसेत्। यद्रामावंतरेणायोध्या अन्या दृश्यते तत्कैकयीव चनस्य परिणामः । अस्य गिररभितो बहबोऽइमानः संति । अस्य बर्त्मनः परितः पलाश्रमक्षा हृद्यंते । हा धिक मेऽन्यायाचरणं क्वते। स एवं विचारयन् सकला रात्रिर्व्यतीयाय। दुर्योघनः पांडवासास्निद्यत् । शत्रवे बाणानहं क्षिपामि स त महां दृशदी संचति। मम वचनं स न विश्वसिति। सर्वेभ्यः पुत्रेभ्यो गोपालः पितः प्रेष्ठः । सर्वाभ्यो नदीभ्या भागीरथी द्वाधिष्ठा। स भोजनादन बहिरगच्छत । संसारस्यानि केवलं दुःखस्थानमस्तीति साधोरंतरेण को जानाति । इयं नगरी त्रयः क्रोठा आयता । धनिनं व्रव्यं याचितं भिक्षकैः। अंभोनिधि सधा ममंथे देवैः। तेषां से च संख्यमस्ति । अयं वित्तसंचयस्त एव। तां बाञ्चानय मा बा तन्न नय। हे जगन्नाथ मे सर्वाणि पापानि क्षमस्त । ताः श्रिय आत्मनो निदंति । सा युवतिरात्मानं हतपायाममन्यत । कुद्धः प्ररुषः शिलायामप्यधिशेते । गोपालो वा रामोहं वा त्वं तत्कार्यं करिष्यधेति मां भाति। पथिक उत्थिते सति तस्य सार्धमहमगण्डव । समागतेष बालेषु तान्फलानि वातुमारभस्य। तस्मिन् राजनि वसुधामीशाने न कोपि सामंतस्तमभिभवितं येते ।

अजास क्षेत्रं नीयमानास ताः शस्यमखावयत । भार्याया आक्रोहांत्याः सा भन्नी प्रतिविद्धा । दंभश्य पेद्यान्यं च सदा गईणीयो । रूपवती मार्या सदा प्रीतिपात्रा भवति । पिता च माता च बार्खक्ये परिपालनीयः। यत्स एवमचाच तभस्य दोव एव। यत्कीर्यमित्याचक्षते तत्प्रकृतिरेव सलानाम । अन्येषां प्रभाणां राम एव पितः प्रयानासीत । त्वं मम प्राणानामपि प्रियतरा अतस्त्वां सर्वे कथयामि । अहं तत्र गंतं न शक्तोमि हि मध्ये नदायातवती । वरं भिक्षां याचितं न त परसेवाविधिम । अहं वा त्वं तज्ञकार। स गृहं प्रत्यागतो वा नेति मां सत्वरं निवेदय। राजापराधिनं शता रूपका दंड्याः । इंद्रः स्वयज्ञः किनरमिधनेर्गापयामास । पासावस्य परितोऽमात्यं भिक्षकान् स्थापयति राजा । क्षितिन बत्सेन पयः पायय तमस्रं वा स्वादय । राजी बनात्युष्पाणि दासीरानाययत् । अहं मम मित्रं मां पारितोषिकमदापयम्। राणिषु पूजास्थानं राणा एबास्ति न हिंगे वा म वयः । तस्या नार्या अवलोकनस्य पात्रं ते नरा बश्च । अञ्च विषये ईश्वरो न दोषास्पदः। सा तपस्विनी मत्छपापात्रं जातम्। गोविंदस्तस्य भार्या च स्तृत्यचरिते स्तः। तपो दमो निःस्प्रहता च सर्वे अमी यतिषु प्रजस्याः। ऋते रामं जनकः कमपि वर्ष शिवधन्तभैजयितं न शशाक । अयं पर्वतोऽस्य ग्रामस्योत्तरः। रामस्य पूर्वे गोविंद आगच्छत् । तं दिवसमारभ्य मम मनः पर्याक्कलं जातम् । बन्नविवाहस्यानंतरं पिता ग्रामस्य बहिरावसथेऽध्यवास । स शिष्येणोपनिषदं वेदयामास । स्वामिना भृत्येन धेतं पयो बोद्यते । भिश्लकं अंहिनं धनं याचयति।

स नरः पादस्य खंजः अयं तु नयनस्य काजः। स जंबद्वीपं नावि गतः शकटे च प्रत्यागतः। -यज्ञदत्तः क्रंडिनपुराय प्रेनितः स मासद्वये पत्यागमिष्यति । रथस्थ एवं बहु शोभसे तत्कृतमत्यादरस्य। हिरण्यकश्चित्रश्चीबस्य प्राणा आसन् । -मीविंदी यूर्य चैतदकुरुताम् । अहं ते वीराध्व शत्रुन पराजयन । त्यमई गोपालस्तवध्व तत्कृत्यं क्रुर्यः। अयं बद्धस्ते ब्राह्मणा वा ग्रामं गच्छत । युयं वयं वा नदीं गमिष्यथ । अतस्त्वां दूरादेव नमः। इमां बार्तामहं वयस्यं कथयामि । यदि स त्वया पाठं नाध्यापयति तर्हि मां तिखवेदय । देवाः स्वभवकारणं ब्रह्माणमाचस्यः । तस्मै अहं वृतं प्रहितवान् , किंतु पाटलीपुत्राय न कोप्यचापि विसन्धः । अयं नरभ्वीराणामतीय बिभेति । समागमनस्य प्रागेव स गतः। अलं तं बहु ताह्ययितं सोऽत्यशक्तः। अस्य प्रस्तकस्य रामाय प्रयोजनं नास्ति । ये यतयोऽरण्येऽधिवसंति तेम्यो सपातग्रहस्य क उपबोगः। भक्ति देवो रोचते। अहं देवदत्तस्य शता रूपका धारयामि। स माय बुह्मति नाहं तन्मा अभिद्रह्मामि। न किमपि त्यामधना प्रत्याशणोमि । राज्यस्योपरि चंडवर्मा जान्ति। अर्ह शत्रं हत्वा स प्रत्याजगाम । -रामो रावणं इत्वा विभीषणो संकाराज्ये स्थापितः । न्वया प्रातरेव गां पयो दोम्भव्यमिति तमादिशन रामोऽत्रागतवान । गौतमीं वर्जे सर्वे निष्कांताः। अश्मिमिर्घातं स श्रामुभिर्दतः । राभाय द्वी प्रत्रावास्ताव । प्रभवति निजाय कम्यकाजनाय महाराजः। ·बासकिः पातालतलस्येष्टे ।

मामचे कि तिश्वमि। अस्य पर्वतस्य पूर्वे महावापी वर्तते । अस्मावुत्तरतस्त रोद्रं इमशानस् । दिवसे त्रिः संध्यासपासीत। वर्षप्रये दशक्रत्वोऽपि मम गृहे त्वं मागच्छः। उपबनाह्यक्षिणेनार्तरवं श्रुत्वा दुःखितान् शरणं प्रत्यशुणीत्। अधना सब्दिभेषति चेत्सभिक्षं सर्वनाजनिष्ट । अपि नाम स राजास्मत्समीहितं संपादियता। अहं द्याः पथि महांतं भुजगं ददर्श। अत्र विषये तव संदेही माऽभूत । मा चौरानभेष्ट । यग्रहं तत्र बभ्व तदा त्वं भ्रातः सार्धे मा कलहमकृथा इति तमस्यम् । स्बद्धत्रं यथा अन्यषां प्रत्रेभ्योऽपि प्रीतिः कर्तव्या । अज्ञीतिदिवसा याबत्स भृत्यो मामसेविष्ट । याबद्धनमीश्वरेणाःमान् दीयते तस्मिन्संतीषो मान्यः। ते रथे क्रम्रमपुराय यातवंतः। सा सुतवतीत्याकण्यीहं दुःखितो जातवान् । शिशना भाषितं स्मितं च पित्रोरानंदोत्पादकम् । अयं सम चिरंतनी वयस्यो सवितस्यः। त्वय्यस्माञ् शासति कथमस्माभिरभिष्तं भाव्यम् । कुमंत्रिणा नृपसभा न प्रवेष्टव्यम् । गोपालो नाम बयस्येन सहागच्छम्। जितोसी मया बोडशसहस्राणां रूपकाणाम्। कांचीनाम नगर्यो धनमित्रनाम वणिगवसत्। सवर्णपुरं नाम नगरे हो कीलिको वयस्यभावेन आवसतः। चंदनमिव शीतले कदलीगृहेऽपि सा निर्वृति नालभत । रामेतिनामा दशरथस्य पुत्र आसीत् । उपला इव शत्रुष्वस्मानवस्केदत्स वयं कि कुर्यामेति न जिलम । सरररुमिव प्रजस्यास्य ब्राह्मणस्य दक्षिणां कि न दत्से । तब च मे च संख्यमस्ति। चेर्च मम कार्ये करोषि वामहं सुद्रिकाशतं दास्यामि । सा नारी रविरिव भ्राजमानं श्वतमलब्ध तु इयं बहुकुरूपम् । अखमारोहं मे रोचते।

त्वामबस्थातुं कथमहमनुमंत्ये।
अहं त्वामेतत्कर्तुमिच्छामि।
हमं प्रंथं वाचियतुं न शक्यते।
हममाञ्चन्त्रभभः पातियतुं न सांप्रतम्।
वरं देशमपि त्यन्तुं न तु नीचसेवां विधातुम्।
वश्रत्थाय त्रिभार्याभ्यः पुत्रचतुष्टयसुद्पादि।
विजयतु भवान् य एवं जनानानंदयः।
एनां भवतेऽसुरकां किं निष्कारणेन त्यजसि।
इमं दिवसमारभ्य मासाद्विजयादृश्मी भवति।

# A GLOSSARY.

# Sauskrit-English.

अ.

अहासालिन m. the sun.
अकित a. incomprehensible, not known.
अकिश्वनतं being penniless.
अक्षयत्वं indestructibility.
अग्राज a bad quality.
अग्राज a. not covetous.
अग्रिसाल 8 U. to consign to the flames, burn.

flames, burn.
अग्रजन्मन् m. a Bráhmaņa.
अग्रजी: a leader.
अग्रज a. best.
अग्रं sin.
अंक: a speck, spot.
अंकुर: a sprout.
अंग्रं a component part.
अंग्रंग: a scented cosmetic.
अंग्रल f. a finger.

अंग्रुलायक:-कं a ring. अचितनीय a. incomprehensible, inconceivable.

अज a. not born. अंजनं collyrium. अतिकांत p. p. past. अतिगद्दित p. p. very blameable.

अतिप्रसंगः excessive rudeness. आतिश्रमिः excess, climax. अतिमात्रं adv. excessively. अतिमुक्तलता the Madhavî or vernal creeper. अतियंत्रणा over-constraint. अतिलोल a. very frail. अतिलोहित a. very red. अतिहेपण a. most shameful. अत्याहरः excessive respect. अञ्चलि adv. in the meanwhile. अदरवातिन् a. not distant. अधिक्षिप्त p. p. reviled, traduced. abused. आधिज्य a. well-strung. अधिराजः a supreme or paramount lord. STERY: a sacrifice.

अनंग: Cupid, the bodiless one.

अनितिपात्य a. not to be delayed. अनुद्वार a. having no suitable

अनंतर a. contiguous, neighbour-

अनपायिम a. imperishable.

शतस a. unbending, haughty.

wife.

ing.

sinulai being invaluable.

अनवगीत p. p. not censured\_

warray a. cool, protected from heat.

अनातर a. not sick or fatigued.

अनात्मज a. foolish, silly.

santa a. having no beginning.

अनामगं health.

अनायास व. ६६८४.

अनिर्वत a. distressed, sorry.

saffer a. having no control or mastery.

अनुयुणं adv. favourably, so as to please one.

अनुचरः a follower.

अनुज: a younger brother.

सन्त्रमा a. unsurpassed.

अनुत्सेक: absence of pride.

अंत्रत्सेकिन a. not puffed up.

अनुपक्तस्य a. incurable.

अनुपधि a. guileless.

अन्बंघ: course, flow, continuity.

अनिसत p. p. inferred, guessed.

अत्विद्ध p. p. intertwined, overspread.

अनुवास f. complying or obedient spirit; experience of the past.

अवतं untruth.

अंतरात्मन् m, the inmost soul.

अंतराय: an obstacle. impediment.

sinfer the sky.

अंतरित p. p. disappeared, departed. अंतर्लीन p. p. latent, hidden.

अंतर्वेदिः the Doab or district between the Ganges and Yamuna rivers.

अपकारिन a. one who does ill.

अपचारः improper conduct.

अपनेज: a pretext, colour,

अपयज्ञास n. ignominy, ill-repute.

अपरिसमाप्त p. p. unceasing, unending.

अपवादः censure.

अपहरितत a. abandoned, thrown away.

अपनुरुक्त a. not repeated, new and new every day.

अपूर्व a. new, the like of which did not exist

अपोहनं reasoning power.

अप्रतिभट a. unrivalled, having no rival.

अप्रतिविधेय a. irremediable.

अप्रतिहत /. p. intact, unmarred, unimpaired.

अप्रत्यय a diffident.

अवस्य a. innumerable, abundant. अबला a woman.

अस्त्रभ: the god Brahmâ.

अभिस्या beauty, splendour.

अभिगमनं sexual intercourse.

अभिजनः noble descent. अभिकान a token of recognition, sonvenir. अभिनय a. new, fresh, blooming. अभिनिकेश: application. devotion. intentness. अभिमत p. p. liked, dear, desired. अभियुक्तः a learned man. अभियोक्त m. an invader. अभिरमणीय a. very charming. आभिलाप: a desire, longing for. अभिकास p. p. clear, very distinct. अभिवेणय ( denom. ) to face or encounter with an army. अभि (ति) संघानं cheating, deceiving. अध्यवहार्ये food, eatable, ( lit ) that which is fit to be eaten. अस्पानत p. p. come as a guest. अस्यपेत p. p. undertaken. अभंगलं an evil, an evil thought. अमरित a. enraged, exasperated. असल a. pure, white. असात्र s. superhuman. असावनी an irrational female. अमेरच a. infallible, unfailing. अंत्रवाह: a cloud. अयम् n. iron. MEUT: charioteer of the sun. wife of Vasishtha.

अर्जन acquisition.

Fig. 10 A'. to consider. imagine; with gr to pursue. अक्ष्यं a. significant. not deviating from the sense. अर्हत a. deserving, worthy. अल्पमेषस a. foolish, dull-witted. अवकल्प्य a. fit to be thought of or conceived. अवकाजः ground, room, scope. अवक्षय: destruction, decay, sinking, drooping. अवताइनं crushing, treading. STATE a. fit to be condemned. अवधत p. p. spurned, disdainfully slighted. अवपात: a pit for catching game. अवमानिन a. slighting, disregarding. अवयवः a member. अवलोकिता name of a maid-servant. अवसञ्च p. p. ended, terminated. अवसानं close, termination. अवस्थित p. p. settled, remained. अविक्षत p. p. not hurt, safe and sound. अविभवा a woman not widowed, having her husband living. अविनीत p. p. rude. Neuros p. p. alive, not dead. अ शाहत p. p. unobstructed.

#### आभो

अञ्चलं food.

अज्ञानि: thunderbolt.

अशर्ण a. helpless.

अञ्चर्ध mishap, calamity.

अहोपत: adv. completely.

अन्यसुद्धः a horse-faced creature.

अश्वमेश: the horse-sacrifice.

अस् with उद् pass. to turn away from; with विपरि 4 P. to undergo a change.

असंविदान a. ignorant.

असक्त a. not over-attached.

असद्भ a. incongruous, ill-suited, improper.

असार a. worthless, weak.

असारता transient state, frail or transitory nature.

असित a. black.

असिवनं the blade of a sword.

अस्ताचलः the setting (western) mountain.

अहंकार egotism, pride.

अहाय adv. quickly, at once.

**31**1.

आकर्: a mine.

आकार: appearance, form.

आइल a. full of; affected by, overcome with.

आकंदितं wailing.

आसंदलः a name of Indra.

आख: a mouse, rat.

आख्यात p. p. told, announced.

आगंतुकः a guest, a stranger; वता the state of being a stranger.

आगमः appearance; bursting out.

भागमिन् a. versed in theory.

आतंक: agony, excessive torment.

आतप: heat, sultriness.

आतम p. p. heated, afflicted by heat.

आतिथ्यं hospitality, hospitable reception; किया rite of hospitality.

आत्र a. afflicted, troubled.

आत्मवत् a wise, intelligent.

आत्मीङ 8 U. to conquer, acquire.

आदरः love, fondness.

आदित: in the very bud.

आधात m. one who imparts.

आधि: a bane, curse.

आधिपत्यं sway, rule.

आनंदनं delight; pleasing to.

आंतर a. inward, internal.

आपण:-णं a market, store-house.

आपतित p. p. come to pass, oc- curred, befallen.

आपस p. p. distressed.

**MH:** a credible or trustworthy person.

आच्यायना growing fat or stout. आयोग: environs, outskirts. arrive a. lovely, charming. आमिषं bait. आप: gain, acquisition. आयत p. p. long. आयतनं an abode. आयासायित a. giving trouble. आयुष्मत् a. long-lived ( one ). आयोदियकः an inhabitant of Ayodhyá. **31741:** an action, undertaking. आराधनं entertainment, propitiation. आर्थ a polite, courteous, worthy. आर्यपत्र: a term used in speaking of the husband. आर्रीभेशाः worthy or respectable persons. आलर्क a. pertaining to a mad dog. आही a female companion. आलोकः sight. आलोचित p. p. thought, considerad. आवरण obscuring, blinding. आवलित p. p slightly turned. आवस्यः a dwelling, house, abode. आविल a. turbid, muddy. आविलय (denom.) to sully, to make turbid. आइत p. p. surrounded by.

आवेश: influence, subjection.

आहा adv. quickly.
आहा adv. quickly.
आसा: a stage or state of life.
आस with अह 2 A'. to wait upon,
serve.
आसक्त p. p. fixed upon.
आसक्त f. attachment.
आस्तरण a bed.
आस्थान an assembly; भंडप: an
assembly-room, hall of audience.
आहय: a battle.
आहार: food.
आहित्रहिक: a juggler.

# ₹.

इ with प्रति caus. to convince;
with त्यप to separate, part.
इस्त्राकु: one of the kings of the
solar line, ancestor of Raghu.
इंदियं organ of sense; sense.
इंपने fuel.
इरावती name of a woman.

# ŧ.

इंद्र with अनु 1 A'. to look after, inquire after. इंद्राण eye; sight. इंद्रिस p. p. liked, desired. इंद्रा: a lord, master; Siva.

हेन्दर a. able; -र: a lord. इंद्र 1 A'. to wish, desire.

ਤ.

उचित a. usual, customary.

उच्छित p. p. high, raised up.

उत्कर्षः height; excellence.

বন্ধুন a. dishonouring or disgracing the family.

उत्कृष्टं a loud cry.

उत्तवात p. p. exterminated, eradicated.

उत्तवातिन् a. full of hollows, having ups and downs.

उत्तंसय (denom.) to form into an ornamental braid.

उत्तर a. latter; -रा (f) Abhimanyu's wife.

उत्तरीत्र a. ever-in reasing.

বনান a. open, unreserved, guileless.

उत्तानित p. p. stretched, opened.

उत्पलिनी a lotus-plant.

उत्पीद: a wreath, curl.

उत्सवः festivity, ceremonial rejoicing.

उद्देत: account, history.

उदय: appearance, sight.

lently.

उत्त a. proud, high.

उद्घाष्प a. shedding tears.

उदात p. p. engaged in, intent on.

उदामः resolve, determination.

उन्नतन्वं nobleness, sublimity.

उद्गति f. eminence. elevation, dignity.

उन्मुख a. ready.

उपऋंठः vicinity.

उपकारः doing good, conferring obligations.

उपकारिन m. a benefactor.

उपकार्या a royal tent.

उपघातः destruction, irjury.

उपचार: external show, outward

form; mode of address.

उपदेश: instruction.

उपद्रव: harm, injury.

उपनत p p. come, befallen.

उपनिपात: occurrence, befalling.

उपपन्न a fit, proper.

उपमा comparison.

उपरत *p. p.* dead.

उपराग: eclipse.

उपरोध: disturbance ; damage, in-

jury.

उपलक्षणं characteristic sign.

उपलंभ: ascortaining.

उपवास: a fast.

उपस्थित p. p that has drawn near or approached, befallen.

उपहत p. p. doomed, struck down

उपहास्यता derision, ridicule.

उपांद्य adv. in private.

उपाधि: condition, circumstance.

उपाध्याय: a preceptor.

उपालंभ: a taunt.

उपाश्रय: resorting to, seeking protection of.

उपम् f. morning, dawn.

उच्चिमन m. heat.

उद्मन् m. warmth, heat.

## ऊ.

ऊरीकृत p. p. undertaken.

ऊरु: the thigh.

ऊर्जस्वलः a. great, powerful.

ऊमि f. a billow, wave.

जह with अप 1 P. to remove, destroy.

# 邪.

ऋतु ø. not evil, unsinister. ऋषिकल्प ø. almost a sage.

ऋषिक्रमारः a young sage.

ऋडए-युंग: the son-in-law of Das'a-ratha.

#### T.

एकपदे adv. suddenly, all of a sudden.

एकाम a. concentrated, fixed on one object.

एकांत a. excessive, everlasting, perpetual; with adj. very, excessively.

एकेकश: adv. one by one.

एधित p. p brought up, reared.

एनस n. a sin.

# ð.

ऐश्वाक a. descended from Ikshváku.

ऐरावत: Indra's elephant.

# ञा.

ओजिश्वन a. splendid, majestic.

# औ.

ओदरिकः a glutton. ओदासीन्यं indifference.

# क.

ककुदं the hump; (fig.) chief or foremost.

कचः hair.

कज्जलं collyrium, soot.

कह with उद् 1 A'. to be eager or anxious for.

कतिपय a. some, a few.

कथमपि adv. with great difficulty. कदली a plantain tree.

कनकं gold.

कंदर:--रं a cave, glen, defile. कंदल: a mass, collection.

कमलगोनि: the god Brahmá.

to take pity on.

कर्ज with 31 10 U. to hear.

कर्णधार: a helmsman, pilot.

कलकलः an uproar.

कलमः a cub, a young elephant.

कलहंस: a duck or goose.

कला a digit.

कलिका a bud.

कलेवरं the body.

कल्पः a form, mode.

कल्पांत: the end or dissolution of the world.

कल्य a. early, prime.

कल्याण a. noble, good. blessed.

कल्याणिन a. blessed.

कष्ट a. difficult.

काकपक्षः-क्षकः side-locks of hair, कांचनं gold.

æra: a desire: Cupid.

कामगम a. going at will.

कामत: adv. out of lust or passion, sensuously.

कामस् a. fulfilling or yielding the desires.

कामिन m a lover, gallant.

कार्तातिकः an astrologer, a for-

काषायं a red garment.

किंबदंती a report, rumour.

विनर: one of a class of celestial choristers or musicians.

किरीटिन् Arjuna.

कुटिल a. crooked, wily.

कुदुंचिन् m. a family-man.

कुद्दिमः pavement.

कुत्रहलं curiosity.

कुधी a. foolish, dull-witted.

कुमुदं a lotus.

कुमुदिनी a lotus-plant.

कुशलं welfare, well-being.

कुशलिन् a. doing well.

कुशायबुद्धि a. of sharp intellect.

कुसरिष्ट् f. a brook, rivulet.

5 8 U. with पुर: to place in the front;-अपा to remove, prevent;
-उप to do good to, benefit;-वि
pass. to undergo a change, be affected by; -विभ्र to tease, harm; (p. p.) wronged, ill-treated; troubled, harassed, injured.

क्रतभी a. wise, thoughtful.

कृत्स्त a. whole, entire.

ह्मण a. mean-hearted.

रुश a. lean, emaciated.

कृष् l P. with वि to bend, direct (as a bow).

रुषि f. husbandry, cultivation.

रुणवर्त्मन m. fire.

क्ष्म with परि (causal) fix upon, design; -सं (causal) intend, settle, aim at.

केतनं an abode, residence

केशिन m. name of a demon. केसरिन m a lion. कोटर:-रं a hollow, cavity. pitch; extremity, end, कोटि र्र point; परा काटि: highest pitch, climax. कोश:-ष: a bud. कोत्रहलं curiosity. केपीन a small piece of cloth worn over the private parts. the northern direction. descendant of the - क्रीरब्धः 8. Kurus. कीर्स a belonging to a tortoise. कोलीनं evil report, scandal. Vis'vâmitra. son of कोशिक: Kusika; of name of a woman. कक्च: a saw. BE with MI to fall upon, seize. किया work, composition. की बनीयं a toy. weakness, timidity, unmanly behaviour; being neuter. :अणिक a. momentary, transitory. ari the Kshatriya or warrior class. : eqq night.

क्षपित p. p. destroyed.

the Kshatriva class.

au: waning.

gra a. able, capable; fit, proper.

MIN a. belonging to or becoming

सारांब्राधः the salt ocean. क्षितिपः a king, lord of क्षितीश्वर: earth. farg with arr 6 P. to dash against : to seduce, entice: - fat to bestow on, devote to. gra a mean-hearted, base; worthless. श्रेमं a field. शोभ: jolting, violent shaking ख. ti the sky. संद्र: breaking, splitting; a fragment. खल्बाट: a bald-headed person. सिद्ध a. fatigued, exhausted. nora: an astrologer. गणिका a harlot. गति f. recourse, help, alternative. गुद्धं adv. falteringly, convulsively. गंघ: odour, perfume. गंपदिप: an elephant of the best class (emitting a sweet smell). गभस्तिः a ray. गम with प्रत्युद् to go to meet or receive. गर्भेश्वराचे being born rich, getting wealth by inheritance. मांभीयें depth.

TIE 1 A'. to enter, penetrate.

गिरिका: Siva.

exu: a good result or effect; credit, merit; use, efficacy.

foremost, chief:—(s.) father; (pl.) elders.

गहमेचिन m. a householder.

offell a house-wife.

गोनं a family.

गोमायः jackal.

गौरवं magnitude.

uz: seizure.

mreg a. vulgar, churlish.

ਬ.

चट with सं caus. to unite, join. weign: the hot-rayed sun. भातक: an executioner.

ਚ.

चक्रवर्तिन m. a sovereign or paramount ruler.

चक्रवालं the horizon.

चन्न with प्रस्ता 2 A'. to repudiate, cast off.

चंचत a. shaking about, waving.

चंच: the beak.

चंद्रकांत: the moon-stone.

चप्छ: a. inconsiderate, thoughtless; fickle, unsteady.

च्चम् f. an army.

eru: a lump, heap.

चर् 1 P. with वि to roam, wander. | जन्तु: a creature, being.

चर: a spy.

चळ a. fickle. unsteady : **ेचित्रता** fickleness of mind.

चलितं a kind of dance.

चातक: the Chataka bird.

चापल inconsiderate conduct.

चामरं a chowrie.

चारिक्यं chastity, purity of conduct.

चारता loveliness, beauty.

चि with प्र pass. to thrive, to grow more and more; - q to acquire.

चिकीकी desire of doing.

বিদ্র c. strange, wonderful.

चित्रार्पित a. painted or drawn in a picture.

Ter crest, crown of the head; top; tuft of hair.

चहामणि: a crest-jewel.

चतः a mango-tree.

चेत्रा an action.

चेत्रितं course of conduct.

च्यतात्मन a. of a depraved or corrupt soul, evil-minded.

ਚ.

छन्नन् n. disguise : pretence.

জ.

जह a. grown dull.

जनता the populace, people.

जन्मश्राम f. native land, mother-country.

sain: son of Indra.

जलचर: an acquatic animal.

जलदः } a cloud.

সন্তথ্য a water-engine, artificial water-reservoir.

जलाग्यः a pool of water.

লার a child; a collection, brood ( of young ones ).

जाति f. caste.

जाल्म: a rogue, villain.

जीव् with अनु 1 P. to survive, outlive.

जीवनं life.

নীৰস্তাক: the world of the living,

ज़ंभ with समुद् 1 A'. to endeavour, strive; वि to appear. to pervade. ज्ञाति: a kinsman; (pl.) kinsfolk.

ज्ञापय (caus. of ज्ञा) with ति, to say respectfully, beg to say, request; आ to command, order. ज्ञा the bow-string.

ज्योतिः शास्त्रं astronomy.

ज्योतिष्मत् a. luminous, brilliant.

ਣ.

टिट्टिभी a female bird of that

ਫ਼∙

होक् 1 A'. to approach, draw near.

α.

तिहेनी a river.

तदानींतन a. contemporaneous with that time, living at that time.

तनु a. lean, thin.

तपन: the sun.

तस p. p. afflicted by heat.

तमसा name of a river.

तमिस्रा darkness.

तरंग: a wave.

तरस्ता fickleness; agitation, perturbation of the senses.

तात: father; a term of eudearment ('my dear').

तापस: an ascetic.

ताल: a palm tree.

तितिश्च 1 A'. (desid. of तिज्) to forgive.

तिमिर:-रं darkness.

तीक्षा a. severe, over-rigid.

तीर्थ a sacred or holy place; a worthy or fit object, a worthy recipient.

तीर्थोदक holy water.

तुपार a. cool, cold.

तुवार: a thin shower.

न्यः-चे a musical instrument, a trumpet.

ag: cotton.

नुष्णी adv. silent.

तृ 1 P. with अस to end the course, discharge the contents;
—प्र caus. to deceive;-चि to grant, impart.

तेजस्यिन् a. possessed of heroic or martial splendour;—(s.) a warrior.

au a collection of three.

त्रिपुरहरः the destroyer of the three cities.

त्रिम्ति a. having, or exsiting in, three forms.

त्वच f. a hide, skin.

द्.

दश्च a. clever, wise.

दक्षिण a. civil, courteous.

ea: stalk ( of lotuses ).

दस with A caus. to curb, subdue.

दमने control, restraint.

दम्यः a young bullock that has yet to be tamed.

दिशत a. or s. dear, beloved; lord. aff a dale, valley.

दर्भः pride, haughtiness.

दर्पण: a mirror.

दर्भ: a blade of Kusa grass.

दलं a portion, bit; small shoot; leaf.

द्वाग्निः conflagration.

दशनं a tooth, tusk.

दार m. (pl.) wife. दारुण a. painful.

the दिवसेश्वर: the lord of the day, sun.

दीक्षित p. p. ordained, made ready by initiation.

दीन a. pitiable, wretched, sad.

दीप 4. A'. to blaze, shine.

दीपकः a light, lamp.

दीप्रिमत् a. possessed of majestic

दुःस्मर a. painful to remember.

दुराराध्ये a. difficult to be propitiated.

द्वरितं sin.

दुर्ग a. impassable, impervious; (s.) a difficulty.

दुर्जनत्वं wickedness, villainy.

दर्जय a. invincible.

and a. dreadful, inviolable.

दिनियार a. irresistible.

द्वाभेक्षं famine, scarcity of corn &c.

दुर्लेस्य a. difficult to be transgressed.

दुर्छलित a. wayward, unmanageable.

दुश्चर a. austere, hard to practise.

दृष्ट्य a. difficult to be done.

gesa m. an evil-doer, a wicked person.

दुष्कृतं a misdeed.

a. wicked-minded. **दरात्मन** दरीक 8 U. to distance, surpass. aqui a fault, defect, weakness. देवरात: a proper name, father of Mádhava,

देवी queen.

देहभृत् कः. ? person, embodied being. देहिन m.

देवद्रविपाक: ill-uck, adverse turn of fate.

यति f. splendour, magnificence. दृद्ध (denom.) to strengthen. and a material object.

₹ 1 P. to ooze; to fly.

द्रम: a tree.

बिराणित a. doubled, doubly increased.

डिज: a bird ; a Bráhmana.

विजातिः a Brâhmana.

बिप: an elephant.

बिरद: an elephant.

ब्रिक: a bee.

arg: a division of the world.

धनंजयः a name of Arjuna.

धनेश: the lord of wealth, Kubera.

war a. blessed, happy.

धन्तिन m. an archer, a bowman.

बर्म: duty, religious merit; propriety of conduct, decorum.

धर्मिक्या a religious rite.

धर्मदाराः 2 a lawful wife. धर्मपत्नी

धर्मारायं a penance-grove.

धर्मासनं a tribunal, a seat of justice.

धा 3 U. with अतिसं to deceive; -अंतर to hide oneself from :-अभि to say, speak; — to treat with, make alliance with; to fit (as an arrow ).

धात m. the creator.

धामन n. splendour, radiance.

abstraction ofsteady धारणा mind.

धारवाहिन a. continuous, incessant. unftuff name of a queen.

धीर a. strong-minded, courageous, persevering.

धीरता strength of mind, fortitude.

धर्य: a rogue.

yay with # 1 A'. to kindle.

u with 33 9 U. to wave, leave fluttering.

धर्त: a rogue.

F 1. 10 P. to support, hold up; with 3g or HHg to deliver, save; to root up, pull up the roots, extirpate; lift up, extract, take out.

#### ध्याम

ध्याम a. dirty, unclean. ध्यनत् a. roaring, thundering.

न

নকুল্ত: an ichneumon, a mungoose. নম্মন্ন an asterism, a lunar mansion.

नगः a mountain.

নকু 1. P. to be delighted or pleased, rejoice;—স্থান to greet, receive, congratulate.

नन्दनं the paradise of Indra.

नलिनिका name of a maid-servant. नलिनी a lotus-plant.

नवीरु 8 U. to revive, renew.

नह with सं 4 A'. to be ready.

sentation.

remembrance of name. नि:श्रेयसं final beatitude, supreme

happiness. नि:सत्यता falsehood, telling untruths.

नि:स्नेह a cruel, heartless.

निकपः (-प्रावन् ) a touch-stone, test; mixing powder.

निकास a. copious, abundant.

निखिल a. whole, entire, complete.

निगादा a. to be told or mentioned.

निग्रह: chastisement, punishment.

निचुल: a tree of that name.

ानिज a. one's own,

नितरां adv. excessively.

नितांत a. excessive.

निदाघ: the hot season, summer.

निदानं the first or original cause.

निधनं death.

निबंधनं tie, connecting link.

निमित्तं good omen; a cause; an omen.

निामेषः twinkling of the eye.

नियमः a religious rite.

नियमेन adv. invariably, as a rule.

नियोगः order, command, duty.

निरत p. p. intent on.

निरातिशय a. unsurpassed.

निरपेक्ष a. } regardless, indif-

निरभिलाष a. ferent. निरस्त p. p. dispelled.

निराकरणं repudiation, casting off.

निर्गमः an outlet.

निर्शाण a. worthless.

निर्झर: spring, waterfall, cascade.

निर्बंध: importunity; pressing.

निर्वाणं complete satisfaction or pleasure, allaying of heat.

निर्वात still or calm air.

निर्वाद: scandal, evil report.

निर्वापणं alleviation.

निश्ति f. satisfaction, pleasure.

निर्वत p. p. become.

निशासर: a demon, evil spirit. ... निरोधित p. p. inhabited by, re

sorted to.

निष्कंप o. steady, motionless.

निष्पिक्ति p. p. squeezed or pressed together.

निकातीकार o. irremediable.

निसर्गः nature.

निस्ट p. p. given, bestowed.

निश्चिंदा a. cruel, ruthless.

निस्पंत a. motionless.

निरमनः a sound, flourish,

नी 1. P. with अन to cherish, love; पश्चप्रदं a vessel of leaves folded. - are to invest with the sacred thread; - war to bring together. join.

fiter a. dense, thick.

नील a. blue.

ar with a caus. to divert, entertain, amuse.

नपरं an anklet.

नेसिनिक an effect.

नेप्प: a name of Nala, king of the Nishadha.

नेहर्य cruelty, harshness of temper. नेसर्गिक a. natural, innate, inborn.

ч.

quo:-of the hut of a Chandala. qu: a side.

पंकिच्छिद a. removing impurity or dirt.

पंचाल: king of the Panchalas. THY: a cage.

पुट a. sharp.

पत with परि caus. to teach.

un 1 P. with uff to hover about, wheel round; -qq to return; arrive; -un to salute, bow down.

पतंत्र: a moth; the sun.

पतिंचरा (f.) about to choose husband.

पञ्चलेखा a proper name.

पञ्चोणे a garment of wovne silk.

प्रमं well-being, welfare; whole some diet.

पद with equi caus. to kill; -प्राप्ति to acknowledge; show, yield; -34 caus. to bring about, to do.

परवी path, line of footsteps.

पद्धाः a snake.

पयस्विनी & cow.

पयोजः a cloud.

प्रतप a. paining or harassing the enemies.

परमृतः a cuckoo.

प्रमान्त्य a. of great renown, very famous.

परमार्थः the highest truth.

परमार्थतः adv. really.

ujuvi a series.

पराक्रम: valour, prowess.

परागत: p. p. returned.

gions.

पांड a. pale, whitish. प्रावस p. p. turned back, return-पाताल:-लं the lower or nether reed. परिगृहीत p. p. patronized, fa-पाञ्चं an object. voured. पादभाज a. sinful. परिग्रहः espousal. पानीयं water. परितर्पण a. gratifying. पारक्य a. hostile, inimical. परिवेचना lamentation. परिपंथिन a. coming in the way. परिनद: degradation, humiliation. परिभाविन a. humbling, degrading. retinue, train of atten-परिजनः 🖇 dants, suite. परि (री) बाह: a water-course or drain, an outlet. परिवाजिका a female recluse. परिषद f. audience. परीक्षित m. name of a king. परीत p. p. overcome with. परोक्षे adv. in one's absence. पर्यटनं roaming, travelling. quin a. able, competent. quia: regular rotation or turn, due order. पछ्न: a sprout, twig.

having put

पछ्रवित

े प्रवतः wind.

sprouts.

quolug: marriage.

पांसल a. disgracing; कुल grace to the family.

पार्यामिक a. hostile, inimical. पारसीका: the Persians. पार्श्व: side. पावक: fire. पावन a. purifying, holy. पिंगल yellowish, reddiabbrown, tawny. पिट: a basket. पिटरं a pot, pan. विपास a. ( desid. of पा ) thirsty. पिद्यान a slanderous. पिद्यनता back-biting, slandering पीठं a seat, throne. पीडित p. p. espoused taken hold of (as a hand). पीवर a fat, plump. पंगव: a bull; (at the end of compounds) the best or पल्लाबिका name of a maid-servant. eminent. forth qua a. holy, sacred. प्राथमाज a. meritorious, blessed. प्रांतर: a name of Indra. a dis- पुरस्कृत p. p. led, headed. पुराण ø. old. gg 4 P. to exhibit.

पुष्पित a. blossomed, flowered.

पुष्पेबु: Cupid ; lust.

प्रोत्पीदः excess or superabund-

पूर्ववत् adv. as before.

पृथाजन: a low or vulgar man, an illiterate person.

पूर surface; back.

वेशल a. clever, skilful.

पोत: a ship; a young one, as in विश्योत: a youthful warrior.

पौरव a. descended from पूरु.

पौरुषं manliness, prowess.

पौरुहृत a. belonging to Indra.

पकीर्ति f. mention of name

प्रकीर्तित p. p. styled, called.

प्रकात f. body of ministers. प्रकोप: provocation.

Tale: a court in a house.

प्रकात a valorous deed.

प्रशिण p. p. annihilated.

प्रगत्भ a. bold.

प्रजागर: sleeplessness, being awake at night.

प्रजापति: the Creator.

प्रणय love; request, supplication.

प्रणयिता love.

प्रणियमी a dear friend.

प्रणिधि: an emissary

प्रतन्तु a. very small.

प्रतापः prowess, valour ; heat.

पति।निविष्ट a. obstinate.

प्रतिपादित p. p. given to ; wedded, प्रतिबंधवत् a. attended with difficulties or obstacles.

प्रतिश्रद्ध p. p. awakened.

प्रतिबोधवस् a. endowed with reason, rational.

प्रतिम a like.

प्रतिवाच् f. a reply, answer.

प्रतिष्ठा security of position; stability.

प्रतिसक्त p. p. fixed on, attached to.

प्रतीकारः } a remedy.

प्रतीत p. p. confiding or believing in.

प्रतीप a. adverse, contrary.

प्रत्यक adv. to the west.

प्रत्यम् a. fresh, newly-made.

प्रत्यश्चिन् a. hostile, opposed to, coming in the way of.

प्रत्यादेश: an obscurer, rival, ( lit. ) throwing into the background or eclipsing; repudiation.

प्रत्यत्पन्नमाति a. ready-witted.

प्रिक्त p. p. celebrated, well-known.

प्रदानं giving away in marriage.

प्रदोषः the evening.

पद्रत p. p. run away.

प्रबंध: composition, work.

प्रभव: source.

प्रभावः power.

प्रमुत्वं power, authority.

प्रमद्दनं a pleasure-garden.

**unit** standard, limit, authority.

प्रमाणीक 8 U. to regard as an authority.

प्रमाधिन a. tormenting.

प्रयत p. p. pure, purified by austerities.

प्रयाणं marching onwards.

अयुक्त p. p. contrived; set on; employed, used.

प्रयोगः practice.

प्रलापः lamentation.

प्रवणीकृत p. p. drawn, inclined.

प्रवयस् a. aged, old.

प्रवातं current of air; windy or stormy weather; <sup>0</sup> श्यनं a bed exposed to the full current of air.

भरति f. commencement.

प्रवच्या turning out a recluse.

प्रशामित p. p. rectified, expiated. प्रश्वोतनं sprinkling.

प्रसंगत:-गेन adv. incidentally, by way of.

प्रसन्त p. p. pleased.

प्रसहा adv. perforce.

पस्ति f. progeny, issue.

प्रसनं a flower.

प्रस्तावः mention, allusion.

ासतं object in view.

पस्थः a kind of measure.

पहरणं a missile; weapon.

पहसनं ridicule, mocking.

प्राक् adv. to the east of.

पाकारः a rampart.

पायसर a. foremost, first.

पाङ्स्यः a. with one's face turned to the east, in the eastern direction.

पाणायामः suspending the breath.

पातराज्ञः the morning meal, breakfast.

प्रांतः the end, margin.

पाप्तपस्य a. delivered of a child.

पार्थना desire, love-suit. पार्थ f. the rainy season.

पाश्चिक: a judge, umpire.

प्रिय a. dear, beloved

भिष्त p. p. sent; dismissed. • भोहीम p. p. set on fire, blazing.

प्रव (व) गः a monkey.

# फ.

फण:-णा a hood.

फलं result.

फलेग्रहि a. fruitful, bearing fruit in season.

## ब.

बक: a crane.

बद्ध: a youth, chap, fellow.

बंदी a captive, prisoner.

बंधुल: a bastard, an attendant in the chamber of a harlot.

बल army, forces.

बालुः worship.

बलीवर्व: an ox, a bull.

बांचव: a relation, kinsman.

बालिश: a. or s. a foolish person,

बिंबं an image.

बीमत्समान pres. p. shrinking from, being disgusted with.

बुद्धिजीविन् a. employing the reason, rational.

ब्रह्मार्चि: a Bráhmanical sage.

भ

भक्तिमत् a. devoted, loyally attached.

भग्नाचम a. foiled in attempts, defeated.

भज् 1 U. to entertain, cherish; practise.

মর: a title of address, 'good sir';
-রা gentle lady; (a.) auspicious,

utui support, maintenance.

भरतर्भः the best or most eminent of the Bharatas.

मर्तुदारिका a princesss ('daughter of the lord').

भव: birth; Siva.

भवनं a house, dwelling.

भवितव्यता being destined to happen, destiny, fate.

भागधेयं lot, fortune.

भारवं prosperity, good days.

भाजन a receptacle, reservoir.

भाव: feeling or expression of love; incident, ; occurrence; a learned man, honourable Sir.

भाष् with अप 1 A'. to abuse, revile.

भासर a. shining, resplendent. भारवत a. shining; (s.) the sun.

भिक्षाशित्वं living by begging.

भीम a. dreadful, terrible.

भुजंग: a snake. भुषनं world.

with a caus. to think of contemplate; to establish, decide; perceive, be conscious of; -- to be born.

भतं a created being.

भूतधारिणी earth, the supporter of beings.

स्मिका a part, character ( in a drama).

भूमिदेव: a Brâhmana.

भूप: adv. again.

भूगिष्टं adv. for the most part.

भूरिवसः a proper name, father of Mâlatî.

भेक्षं begging.

भोगः enjoyment.

भंशः loss.

भ्रांतिमत् a. turning, revolving.

म.

मंगल auspiciousness; an auspicious rite; (in compounds) auspicious; as, मंगलतर्थ: auspi-

मंदोत्सक्य a. depressed in spirits.

cious trumpet; संगलस्नानं auspicious ablution. मंज a. sweet. मंजाल: a kind of creeper. size ornament, decoration; bellishment. सद with उद caus. to infatuate. ma: passion, ardent desire; ting juice. सरमञ् a. being in rut. n. liquor. मधुमासः the spring-time. सभुर a. lovely, sweet. मधुमुद्रनः Krishna ( 'slayer Madhu'). मध्यस्थ a. acting as umpire. मनस्थिन a. intelligent, strong-minded; -नी a wise woman. मनीषिन् m. wise man, sage. the mind-born, Cupid. Hy with M 10 A'. to take leave of, bid adieu. मंब्रहत् a. composing hymns. संत्रवत् a. attended with incantations or spells. संधर a. slow. संद a. dull-witted.

मंद्रभाग्य a. unlucky, ill-starred.

संदोक्त p. p. slackened.

ing.

भेदायमान a. lagging behind, tarry\_

cast down. सन्भाष: Cupid. मन्यः grief, sorrow. मरिचः pepper, pepper-shrub. मरीचि: 189. मर्त्यः a mortal, human being. मलयजं sandal juice. महाजनः the mob, populace. महातेजस a. of great splendour or heroism. महाभागः a fortunate person. महाई a. costly. of Helue: a king. महेंद्र: the great Indra. महेश्वर: a great lord. महोक्षः a full-grown bull. महोष्धि f. a medicinal drug. मागभी daughter of the king of the Magadhas, Sudakshina. मातः a term of endearment. मानः pride. मानिनी a proud woman. मानुष्यकं human nature. मारुतः wind. मालाकारः a gardener, florist. माल्यं a wreath, garland. The a. an honorific affix, meaning 'worthy,' 'respectable.' मुक्ताफलं a pearl. HTY a. artless, innocent.

सुद् with अनु 1 A'. to second, approve.

Har seal.

सुरारिः Vishnu.

High 1 P. to take effect on, prevail against; to grow stronger or more intense; to gather strength, thicken.

सुसलं a pestle.

मुह: adv. often.

मूर्तिमत् a. incarnate, embodied.

सूर्धजः hair.

सगत्विणका mirage.

मुणालं a lotus-fibre.

सृणालिनी a lotus.

मृद् f. clay.

मृदु a. soft-minded, weak.

मृष् 10 P. to endure, suffer.

सुपा adv. wrongly, in vain.

स्पोद्यं a falsehood.

मखला a girdle, belt.

मेघनादः a proper name.

Aur talent, retentive faculty.

मेध्य a. sacred, holy.

मोथिलेयः son of Maithilî, Kus'a.

मोशः release.

দীল a. or s. one brought up in one's service for generations, an old or hereditary servant (minister &c.).

म्लेच्छ: a man of an outcast race; a harbarian.

य.

पंजनं a sacrifice.

पत्किंचनकारिता doing worthless things.

यथार्थ a. significant, true to its sense.

वधावत adv. according to the proper method, properly, duly.

यहच्छ्या adv. accidentally, by chance.

यस with नि 1 P. to dissuade; (caus.) to regulate, control.

यम a. twin.

यदि f. a necklace, garland.

यम् with आ caus. to trouble, torment.

as with \$1 2 P. to march on, set out.

याच्या mean solicitation.

यातधानः an evil spirit, a Rákshasa.

याद्रविद्धक a. accidental.

याबदर्श adv. in all senses.

युज् 7 U. to design, intend, destine; नि caus. to yoke, harness; to unite; -प्र (A'.) to act, represent (dramatically); --संप्र pass. to be engaged in, apply oneself to, a business.

gy f. fight.

युवराज: an heir-apparent to a throne.

बोग: the science or power of con- राष्ट्राय: name of the minister of centrating the mind; deep contemplation.

योजनं a distance of 8 miles.

योनि: source, origin.

रंडस n. speed, velocity.

रजानिचरः an evil spirit.

in with my pass, to grow discontented with.

TURNET the front or van of battle; ं वह to lead the van.

रणरणकं anxiety.

TUISIET the art or science of war.

रत्नाकर: the ocean.

रंधं a cavity.

रभ with परि 1 A'. to clasp, embrace.

vu: current, force.

रिम: the rein.

रस 1 P. to roar.

रसः sentiment.

रसबत्तर a. more savoury or taste-

रसातलं the nether regions.

रसायनं an elixir.

रसाल: the mango tree.

रसिक a. graceful, elegrant; appreciating.

a secret; the secret ( of conduct ); one: disclosing or rerealing one's secrets.

the Nandas.

TIT: passion.

राजन्वत a. governed by a good or just king.

राजिं a royal sage.

राज्यतंत्रं the science or theory of government.

रात्रिचरी a Rákshasa female.

राघ with आ caus. to please, humour.

रामगिरि: name of a mountain.

रुजा-जू f. pain, agony.

राधिरं blood.

sickly. affected रोगिन a. sickness.

रोप्ज a. passionate, wrathful.

रोषणता angry or passionate temper.

five a made of the hide of the deer called ruru.

#### ल.

लक्ष्मन् n. a speck, spot.

लक्ष्मी: beauty, lustre.

लघ्य ( denom. ) to alleviate, lessen.

By with # 1 P. to prate, rave.

My with 391 1 A'. to taunt, blame.

ललामं or oमन n. an ornament.

लवंगिका the foster-sister of Malati. लवणांभस m. the ocean ( having

salt water ).

लाघर्च mortification, humiliation. लांडनं characteristic mark; श्री-कंडपद<sup>0</sup> distinguished by the name श्रीकंड.

For with & P. to implant.

लिखित n. a writing, document.

सुभू with च caus. to entice, seduce; with च caus. to seduce or entice the mind of.

लोध:-श्रं the tree of that name or its flower.

लोल a. eager; eagerly lolling down.

व.

वंडय: a descendant.

बत्स: a calf.

बत्सतरी a heifer.

वध्यस्थानं place of execution.

वनज्योत्स्ना the Madhavî creeper.

वनदेवता a sylvan deity, woodnymph.

वनस्पतिः a tree.

बन्ध a. wild.

बप् with निर् 1 P. to offer, present. बप्त m. a sower.

an with 34 1 P. to pour or vomit out, emit.

वयस् n. a crow, bird in general.

बर a. best, foremost;-(र:)

बराक a. poor, pitiable.

बरीयस् a. better, superior.

वर्ग: one belonging to a group; (pl.) a group of actors.

aof: a caste.

विधान m. a bachelor ( learned ).

बल्कलं a bark-garment.

विलातं a leap, bound.

वल्मीक:-कं an ant-hill.

ৰন্তম a. favourite, beloved; ( ভা) wife.

वजः subjection.

विश्वन् a. (a sage) who has subdued his passions.

वद्या a docile and obedient wife.

वस with अध्या 1 P. to inhanit; to enter into.

वसति f. residence.

वसंतोत्सव: the vernal festival.

बह caus. to traverse, go over; -निइ caus. to perform, manage.

वास्यं blame, censure.

वाजिन m. a horse.

बादः a report, talk.

बाम a. of an opposite character.

बायमः a crow.

वारणः an elephant.

वारयोषित् f. a harlot. वाराजसी Benares.

वारिधर: a cloud.

a वारियंत्रं a water-wheel ( a flywheel for raising water ).

वार्ते welfare, well-being.

बार्द्धकं old age.

bed-chamber.

spread out.

विकार: malady, illness.

विकारहेत: a temptation, seduction. विपक्ष: an enemy.

TEM: prowess, heroism.

विक्रम व. frightened. startled: grieved.

विश्रण a. bad, worthless.

Guz: hostility, enmity. strife; a body, form.

विधात: impediment, obstacle.

learned, proficient, विचक्षण 💁 skilful.

विजया (and जया) a kind of mantra, which averted the pain of thirst and hunger and gave miraculous powers.

विजिह्न a. crooked, turned away,

विज्ञापना a request.

वित्य: a branch.

fage 10 P. to imitate.

वितश a. false, untrue.

वितीर्ण p. p. descended : given.

विदर्भता skill.

(ads): a foreign country.

विद्यत्वत m. a cloud.

विदिष् m. an enemy.

विषात m. the Creator.

मिश्रत p. p. preserved.

े चिपेय: a servant.

बासग्रह the inner part of a house; विधेयज्ञ a. who knows his duty. obedient.

विकसित p. p. expanded, dilated; विनदान: a country to the northwest of Delhi.

विनिमयः exchange.

विपश्चित a. wise, learned : (a wise man ).

विपिनं & forest.

विभलक्ष p. p. deceived.

विश्व: adverseness.

विभव: property, wealth.

विभावरी night. विभा: a lord.

विश्वम: confusion, loss.

विमनस् a. disconsolate, dejected...

विमानित p. p. dishonoured.

विमार्गः a wrong road.

वियुक्त p. p. separated, love-lorn.

विरत p. p. stopped, at an end.

विरागः discontent, dissatisfaction:

विराम: cessation, stop.

बिरोध: antagonism ; जाइबत<sup>0</sup> natural antipathy.

बिलास: amorous pastime.

विद्रत p. p. opened.

Ada: discrimination, judgement.

विज्ञ with अभिनि 6 A'. to enter into;

with # to sleep.

विद्यासि J. purity.

fails: difference; distinguishing; feature.

Gravi adv. confidently, freely.

विश्रंभ: confidence: 0स्थानं a confidant.

famin: rest, repose. विश्वेषरा the earth.

विश्वसनीयता power to inspire con-

विष्णण p. p. dejected, sorry.

विषय a. adverse, difficult.

. विषय: scope, province; dominion : object of sense, sensual pleasure.

विषाण:-णं a horn.

. विदाद: dismay, dejection, sorrow.

agy: a seat.

विसर: a heap, a large quantity.

विद्द p. p. dismissed, sent away. विस्तीर्ण p. p. extended over, wide.

विस्कारित p. p. expanded, dilated.

बिहितं a decree, command.

बिहल a. agitated, afflicted, overcome with grief; oar affliction.

बीज 10 P. to fan.

वीरस: mother of a warrior.

3 10 P. to ask, beg of.

उद्घोदर: Bhîma.

as 10 P. to except; -srr to bend down; - a (p. p.) devoid or destitute of.

.वत with निर caus. to finish; -परि to revolve; -y to spring, arise; to begin, commence: -zau to turn back.

duct.

बुद्धि f. waxing.

aur caus, to aggrandize.

बण्ल: a Sûdra : epithet of Chandragupta.

क्यांक: the bull-bannered God. Siva. see f. a shower of rain, rain-fall.

नेगः speed, force.

वेगानिल: a strong or violent gust.

वेणलता a bamboo-stick.

वेतस: a reed, cane.

बेडि-डी f. an altar.

वेधस m. the Creator.

वेडाबानिता a harlot.

बेइमन n. a house, dwelling.

बेष्ट्रनं a turban, a tiara.

बेकतं an ill-omen.

वेतान a. sacrificial, sacred.

वेतातिक a. sacred, holy, consecrated in a sacrifice.

बेमालिक: a bard.

वेदेही Sîtá.

वेद्युतानलः the fire of lightning.

बेरिन m. an enemy.

वेहायस a situated in the air, aerial. ह्यक्ति f. manifestation.

euri adv. evidently.

स्यग्रह्म being engrossed in.

क्यजनं a fan.

द्वित f. livelihood; behaviour, con- | डपतिकर: an incident, occurrence squast: family: name: race.

suu: spending, expenditure; obstacle: loss

व्यक्रीकं sorrow, anguish.

ड्यवहार: hearing of a case, judicial procedure.

व्यवहारासनं tribunal of justice.

उपवहित p. p. separated.

व्यसनं adversity, need, difficulty; intent or close application.

न्याकुल a. deply or intently engaged in.

ड्याध: a hunter, fowler.

च्याल: a serpent, cruel or wicked animal.

व्याहारः words, speech. व्याह्यति *र*् 🤇

वतं course of conduct.

ब्रीडित a. abashed, overcome with shame.

श.

शकलं a bit.

शकि f. a miraculous weapon or missile hurled at a foe.

जाकः a name of Indra.

शंक: a dart, shaft.

श्राची wife of Indra.

ज्ञाप 1 U. to abuse, revile.

श्वरः one of a wild mountaineertribe.

orea: a title.

इाम् with नि 4 P. to hear, find; शिश्विन m. a peacock. (caus.) to subdue, vanquish; शिथलय (denom.) to allow to -y caus, to settle, adjust.

शमयित m. a destroyer.

जरजन्मन m. name of Karttikeya. शरणं a house, dwelling.

भारणागत p. p. come for protection. a refugee.

शस्द् f. a year.

शरब्दं a target, mark, butt.

हारासनं a bow.

शरीरिन m. a bodied being.

हार्मन n. happiness.

डार्चरी night.

जल्यं a dart.

डाडा: a hare.

जाइबत adv. for ever, perpetually.

চাহ্মার m. an armed man, warrior.

शासास्गः a monkey.

शांत p. p. alleviated, removed.

sifa f. removal, destruction, expiation; ogat soothing water.

ज्ञालि: a kind of rice.

ज्ञालिन a. endowed

शाबः-वकः a youngling.

शायत a. permanent, everlasting.

जास with अनु 2 P. to advise. prevail upon.

शासनं an order, command.

furn instruction, advice.

जिस्सा flame.

cool.

जिरोधरा neck. शिलापदः a slab of stone. जिलोद्ययः a mountain; a collection of stones. जिल्पं art, skill. first good, blessing. fire with fa caus. to excel, surpass. sife: an oyster-shell. ज्ञाचा f. grief, sorrow. जानांत: royal harem or seraglio; inmates of the harem, i. .. queen or queens. इस्मांसिन a. of good augury, presaging good. sigg ( desid. of gg ) to serve. ञ्चलिन m. Siva. जाणि f. a goad. जोल: a mountain. slaw moss. ज्ञोण a. red. जोणितं blood. of wire elegance, grace. श्रीज्ञ: Vishnu, lord of Srî. श्रत p. p. well-known, reputed. आत f. ear. श्रोयस n. bliss, good fortune, good; (a.) better, more praiseworthy. श्रेष्टिन m. a merchant. भातियः a learned Brahmana. salue: a beast of prey, wild

beast.

चेतमान a. white. is: a group, collection, clump. ₹. संयमनं drawing in, holding in. सयोगः union. संरंभः turbulent spirit. Hara: identity. संविभक्त p. p. shared, partaken. संध्यवहार: mercantile business. traffic. संख्याः a resort. संसर्गः contact, association. संसार: worldly existence. संस्तीर्ण p. p. strewn. संस्थापनं establishment. संस्थित p. p. dead; finished. संहार: the dissolution of the world. सकल a. entire, unimpaired. HEIH a. satisfied, having the desires fulfilled. सक्त p. p. continued, begun. संखर: mixture of castes. inard: a thought. संकल्पयोनि: the mind-born, Oupid. संकल a. full of, crowded with. संकोच: contraction of the limbs. संग: attachment. संघ: a multitude.

संचारित a. startled.

Hun a. ready.

संज् uith प 1 P. to be attached to; -धाति to link.

संजीवनोषाध f. the reviving plant. सत्केत: a good banneret.

सिक्क्या virtue, goodness; hospitality.

सर्वं a being, creature.

सद् 1 P. to sink, drop;-with वि to be dejected;-with उद् to sink, fall into ruin.

सदस्यः an assistant at a sacrifice. संतात f., संतानः issue, progeny, offspring.

संदिष्ट p. p. ordered, commissioned. संधानं fitting, taking aim.

सांधिः a joint.

संनिकर्पः proximity, vicinity.

संनिपातः a collection.

सपत्नः an enemy.

सपतनी a rival wife, co-wife.

सफल a. fruitful.

सभाज 10 P. to pay respects to.

समक्ष adv. in the presence of, before.

समरं fight; war.

समबस्था state.

समबाय: a collection, combination.

समाधः concentration of mind.

समापात f. accident, chance.

समाभयः betaking, resorting to.

सिमाति f. fight.

समिद्रत् a. fed with sacrificial fuel.

सभीपं adv. near.

सम्बयः a collection.

समृत्यक a. over-eager, impetuous.

समुन्नति f. elevation.

समृद्ध p. p. increased.

समृद्धि f. prosperity, affluence.

संपत्ति f. excellence ( of virtues ).

संपद्ध p. p. endowed or furnished with; prepared, made of; become, grown.

संप्रतिपत्ति f. admission, confession.

संबन्धः a tie.

संबंधिन m. a kinsmans, relation.

संभृत p. p. collected, gathered.

संभोगः enjoyment.

संभ्रम: fear, confusion.

संमोह: infatuation.

क्याज् m. a paramount sovereign.

सराजि f. mode, way.

सरसिजं a lotus.

सरोपं adv. angrily.

सर्गः creation.

सर्वधा adv. altogether, entirely.

सर्वदमनः all-subduer.

सर्वोगीण a. smeared on the whole body.

साहिलं water.

सहान्द्रं adv. with or producing a sound.

सस्यं corn.

सह with उद् 1 A'. to dare, venture.

सहकार: a mango tree.

सहज a. natural.

सहस्रकिरणः } the sun ( having सहस्रधामन } 1,000 rays ).

सहायः a companion, friend.

सहोदर: a co-uterine brother. साध्यं evidence, deposition.

सादः leanness, sinking down.

साइउयं likeness, image.

साध with प caus. to promote, further, advance.

साधनं an army.

साध्यसं fear, timidity.

साज n. summit.

सानुमत् m. a mountain.

साजराग a. loyal, attached.

सांप्रतिक a. proper, right.

सार: strength power.

सारिका a kind of bird ( साळुंकी ).

सार्थ: a collection, group.

सार्थवाह: a leader of a caravan.

सावधान a. with an attentive

साहसकारिन् a. bold, audacious. साहित्यं literary composition.

सित a. white.

सिध् with नि 1 P. to forbid, prevent.

सिद्धः a demi-god.

सिंधु: the ocean.

सीरध्यजः a name of Janaka.

सुख a. agreeable, pleasant.

स्तीक्षाः name of a sage.

स्था nectar; °स्यंदिन a. dropping honey, mellifluous.

स्भा adv. charmingly.

सुयोधनः name of Duryodhana.

सुरिङ्क् m. an enemy of the gods.

ਸ਼ਹਿਣ a. well-arranged, nicely laid, well-fitted.

सहस्रदः 'separation of friends,' name of the 2nd part of the Hitopadeśa.

सुक्तं good words.

सत्रधारः a carpenter.

सृ 1. 3. P. with उप to approach, draw near.

मृज् with वि caus. to send, dismiss. स्त: a bridge.

सह a. of the lion.

सो with ड्यंब 4 P. to attempt, think of.

सोदर्यः a co-uterine brother, brother of whole blood.

सौजन्यं goodness or kindness of disposition.

सौदामनी lightning.

सौभाग्यविलोपिन् a. marring the beauty.

सोहार्दे friendship.

स्कंभावार: a division of an army.

स्तिनं the rumbling of clouds, thurdering roise.

स्तंबकरिता forming clumps or sheaves. woman-kind, female sex. स्थलवर्मन n. land-route. म्थली land. FORT with SIT to resort to. Form: a name of Siva. स्थापिन a. lasting. स्थास्त a. firm, stable. Rafa f. stability, permanence: propriety. स्थिर a. firm. स्थितीक 8 U. to cheer up, console. स्थीर्थे stability. स्मातकः an initiated ( Bráhmana ) householder. स्तानीयवस्त्रं a bathing cloth. बिग्ध p. p. friendly, affectionate. सिग्धहाप्टि a looking intently or with a steadfast gaze. स्फाटकमाणि: a crystal stone. Eye a. clearly visible, distinctly seen. समय: arrogance, pride. स्यंद्र with आभे 1 U. to ooze, to be melted. स्रोतोवहा a river. स्य च्छांदं adv. at will, as one likes. स्यद 1 A'. to like स्वभावज a. natural. स्यस्था a. safe, sound. स्थाधीन a. at one's command or disposal.

स्वास्थ्यं ease, tranquillity.

स्वेच्छया adv. at will, to heart's content. ह. इतक a. wretched. हन with अप 2 P. to destroy. annihilate; -प्रति repel. counteract. हरि: Indra. हरिचंदनं a sort of yellow sandal. हरिणीह्य a. fawn-eyed. हर्द an oblation. इस 1 P. to clear up, brighten up. हारीतः a kind of pigeon. हाधिक्य: name of a warrior. हित: a well-wisher, an adviser. हितवादिन a. or s. a well-wisher. Er snow, ice. हिमरिः स the cold-rayed moon. हिमां 🏗 हिमवत m. the Himalaya mountain. हंकार: the humming sound. ह with अभ्यव 1 P. to eat; - उद to pluck up by the roots, extirpate; - far to draw or take out: -सं to drop; curtail, shorten: to withhold; curb, restrain: -zur to speak. ह्यक्रिज: name of Krishna. हमंत a cold, wintry.

a. caused by snow.

**雇**君: a deep pool of water.

#### A GLOSSARY.

### English-Sanskrit.

### A.

Ablest a. पद्वतम, प्राज्ञतमः

Absence, in one's-परोक्षे, असंनिधाने

Absent-minded a. ज्ञून्यहृद्यः

Accidentally adv. दैववज्ञात् , सहसा

Accomplishment s. सिद्धि र्र., संपादनं

Accord, of one-एकचित्त-मनस् a.

Acquaint v. t. बुध् caus.. ज्ञा caus.

Acquainted a. ज्ञ in comp., गृहीतार्थ, परिचितः

Adapt one's self to the will of-भावं अनुपविद्य 6 P., छंदं अनुवृत् 1 A'.

Advantage ह. हितं, लाभः

Adventure s. चरितं, चेष्टितं.

Affairs of state राजकार्याणि.

Affected a. पर्याक्रल.

Afflicted a. पीडित; to be-सिद् pass.

Agony 8. आतंकः

All but adv. expressed by कल्प or प्राय in comp.; -agreed प्रति-पञ्चकल्प.

Ancestral a. पेतृक; -property रिक्थं.

Ancient a. प्राक्कालीन, प्राचीन, प्रातन. Answer v. t. प्रतिवच् 2 P., -भाष् 1 A'.; उत्तरं प्रतिपद 4 A'.

Anxious a. आकुल, सचित.

Appearance s. दर्शनं, रूपं.

Application s. योजनं, विधानं.

 $\mathbf{Approach}$  8. उपस्थिति  $f_{\cdot i}$  आगर्मनं

Appropriate v. t. आत्मसान्कु 8 U.

Approve v. अभिनंद् 1 P.

Ardent a. पर, उत्कट, गाह.

Assiduity 8. तत्परता, निष्ठा.

Assist v. t. साहाय्यं कृ 8 U. or दा 3 U.

Association . संगति f., संग:.

Astonishing a. विस्मयावह, आश्चर्य-कर.

 $\mathbf{Attachment}$  s. अनुरागः, आसक्ति f.

Attendant ३. परिजनः, अनुचरः.

Attended a. सहित, युक्तः

Attract v. t. & 1 P., आहुत् 1 P.

Auspicious a. मंगल, शुभ.

Avarice s. लोभ:, यध्नुता.

Averse a. पराइन्स्स.

Awaken v. t. प्रतिबुध caus.

В,

-property Baffle v. tr मोचीक 8 U.; पथि न इत्

Banner s. पताका.

Bard s. वैतालिक:, बंदिन m.

Base a. अधम, श्रुव

Basin . ब्रोणी, जलाशय:.

Become v. t. अनुरूप-उपपन्न a. भ 1 P., 574 1 A'. (gen.).

Befall v. t. आपत 1 P., उपनम् 1 P. ( with gen. ).

Beginning s. from the-M मूलात, आदितः.

Beholder s. प्रेक्षकः, ब्रष्ट m.

Bent a. बिहितप्रतिज्ञ: कृतसंकल्पः -double with age जरानामितकाय.

Bid farewell v. आमंत्र 10 A'., आप्र-**च्छ** 6 A'.

Bit **8. ठाकलं**.

Boast v. श्लाघ-विकत्थ 1 A'.

Break open v. t. संधिच्छेदं कु 8 U.

Brought up संवर्धित, परिपोषित.

Cake s. quyq:

Care, with-प्रयत्नेन, साद्रं.

Carnivorous a. क्रब्याद , पिशिताशन.

Cast off v. t. निराक्त 8 U., प्रत्यादिश 6 P.

Cause s. qeq:

Censurable a. गईणीय, निंध.

Oertain a. ध्रुव, नियत.

Certainly adv. नियतं, नूनं खलु.

Chance of failure s. असिद्धिसंभव:.

Change (for the better) s. asia:, विपर्यास:, परिवर्तः; under go a-विपर्यासं या 2 P.

Charming a. HAT, THE.

Circuitous a बक्क, विजिह्ना.

Citadel s. दुगे:.

Class 8. वर्गः, सहाध्यायिगणः.

Clear v. t. प्र-क्षत्र 10 P., प्र-सज्ज 2 P.

Clever a. बुद्धिमत्, पदुमति.

Close v. t. पिधा 3 U., निरुध 7 U.

Colour . स्याजः, अपदेशः.

Commendable a. प्रशस्य, श्लाह्य.

Commit v. t. 311-317 1 P., 35 8 U.

Communicate v. t. नि-विद caus.

Company s. समागम:, संगः.

Completely adv. निःशेषं, एकांततः Compose v. t. पर्यवस्था caus.,सं-श्तंभ्

caus.

Concerning a. संबंधिन, गत.

Conscious a. अभिज्ञ, ज्ञ-विद्व in comp.

Constitute v. t. भू 1 P., अस 2 P. Consultation, in-with संमंत्र्य, संबादा (instr.).

Contending s. कलहः, विवादः, स्पधी.

Contracted adj. संक्रचित, संपिंडित. Conversant a. अभ्यंतर, अभिज्ञ.

Cost s. क्यय:, सूल्यं.

Countryman s. स्वदेशजः, देशबंधः.

Court s. सभा; royal--- तप-राज-सभा.

Covered over a. आरहस्त, आइत.

Cross v. t. आक्रम 1 U.

Crowned, to be—with Success கை 1 P.

Crumb s. खंड:, शकलं.

Culprit s. अपराधिन m. Current s. रयः, वेगः.

D.

Danger s. संकटं, आपइ रि., कच्छं.

Dear a. प्रिय, कांत.

Deed s. चरितं, चेष्टितं.

Deep a. अगाध, गंभीर.

Defaulter s. दंड्यः, अपराधिन m.

Defeated in one's attempts a. भग्नी-यम, मोधपयत्न

Definite a. विशिष्ट, विशेष in comp.

Delay 8. विलंबः, कालातिपातः; without—अकालहीनं

Delighted a. प्रमुद्धितः सानंदः

Delightful a. प्रामोदिक, आनंदन.

Deliverer s. त्रातृ m., रक्षकः.

Demand v. t. प्रस्तु 6 P.

Desist v. i. वि-रम् 1 P.

Desolate v. t. निर्जनीक 8 U., उद्-

ध्वंस् ८०४८.

Despair v. i. निराश a. भू 1 P.

Detail s. विशेषः, विस्तरः

Deterred a. श्रासित, निवारित.

Devise v. t. चित् 10 P., प्रकृष् caus., युज caus.

Devolve v. t. संक्रम caus., निक्षिप्

Devoted ( to ) a. आसक, तत्पर.

Devotion 8. HT f.

Devout a. धर्मनिष्ठ, धर्मपर.

Dictionary 8. कोश:, शब्दाभिधानं.

Difficult a. दुब्कर, दुःसाध्य.

Difficulty s. आपर् f., क्रच्छूं, दुर्गे; with great—कथं कथमपि.

Dignity . आभिजात्यं, प्रतिष्ठा, गौरवं.

Diligently adv. सोधमं.

Direct v. t. युज्-निविज्ञ oaus.

Directed a. आसक्त, अभिनिविष्ट.

Directly adv. सरस्रमार्गेण, अत्राना-गत्यः

Discharged a. मुक्त, क्षिप्त.

Discrimination s. विवेकः, परिच्छेदः.

Disguised as वेषं परिदधानः व्यंजनोपेतः

Disgust 8. निर्वेदः.

Disgusted a. निर्विण्ण.

Disloyal, to be—वि-अप-रंज pass.

Dismissed a. विसर्जित.

Dispelled a. निरस्त.

Disrespect v. t. अवमन् 4 A'.

Disrespectfully adv. सावजं.

Distinguished a. विख्यात;-guest अतिथिविशेषः

Distressed a. शोकापन्न, दुःखार्त.

Disturbed a. विस्त.

Divide v. t. बि-भज 1 P.

Divine a. देव ( वी f.), दिव्य.

Doomed by fate a. देवोपहत.

Draw near v. i. प्रत्या-सन् 1 P.

Dreadful a. भयप्रद, भयावह.

Dreariness s. श्रून्यत्वं निर्जनत्वं

Dreary a. निर्जन, घोर.

Dressed a. परिच्छन.

Dried up a. पीत, उच्छोपित.

Due a. देय.

Dull a. मंद्बुद्धि, जहमति

Duty 8. धर्मः, कर्तव्यं.

E.

Early in the morning महति प्रत्ये.

Earnestly adv. उत्कटं, प्रगाढं; I hope—इति मं गाढाभिलाषः

Ease, at-निर्दृतः वीतचितः

Eatable s. भक्ष्यं, अभ्यवहार्ये.

Economically adv. मितन्ययेन.

Education s. अध्यापनं, शिक्षणं.

Effect v. t. संपद् caus., साध् 5 P.

Elapse v. i. euld- g 2 P., अतिक्रम् 1. 4. P.

Elders s. युरुजन:. युरु pl.

Emperor 8. अधिराजः, चक्रवर्तिन् m., सम्राज् m.

Employ v. t. प्र-युज् 7 A'.

Employment s. स्यापारः, उद्योगः.

Enchant v. t. विलुभ caus., ह 1 P.

Engaging s. अभियोगः, ज्यापारः.

Engrossed a. निमग्न, आकुल.

Enraged a. सामर्प, प्रकोपितः

Entreaty s. प्रार्थनाः

Envy . मात्सर्थे.

Epithet 8. विशेषणं.

Escape v. t. निर्गम् 1 P., निष्क्रम् 1. 4. P.

- Excellent a. विशिष्ट, प्रकृष्टतम.
Excessively adv. भृज्ञां, नितरां, अति-

Execute v. t. अनु-स्था 1 P., सं-पद्

Exertion s. परिश्रमः, आयासः.

Exhausted a. परिश्रांत, खिन्न.

Expectant a. ईट्स, लिट्स.

Expedient s. उपाय:, युज:.

Expose v. t. पात्रं छ 8 U.; पदं नी 1 P. or गम 1 P.

Extend, how far-कियदवधिक a.

Extensive a. विस्तीर्ण.

Extent, to any-स्तोकांशेनापि.

Extraordinary a. अन्दुर्तः अनन्य-सामान्यः

F.

Fail v. i. विफलीसू 1 P., मोधीसू. Failed in attempts भश्लोखम, मोघ-प्रयत्न.

Faithlessness s. असत्यसंधता, प्रतिज्ञा-भंगः

Fall in with आसद caus., हुज् 1 P.; -out संपद 4 A'.; -upon आपत् 1 P., अवस्कंद 1 P.; -a victim आमिषतां गम् 1 P.. भक्ष्यस्थाने भू 1 P.

Famine s. दुभिक्षं.

Fathers s. पितरः, स्वधाभुजः.

Favourite a. बहुभ, प्रिय.

Fawn ( flatter ) upon v. चादुवादै: आराध caus. or उपस्था 1 U.

Feature s. zavi.

Feed ( with food ) v. t. अज caus.

Feign v. अप-दिज् 6 P. Fickle a. तरल, चपल. Field s. क्षेत्रं. Fierce a. उग्र, भीषण. Fiery-tempered व. कोपन कोप. Fine s दंड:;—a. शोभन, मूक्ष्म. Finish v. t. अब-सो 4 P., समाप caus. Fix (love) v. t. a 9 P. Follower s. अनुचरः, अनुपायिन m. Fowler s. suru:. Freed, to be ga pass. Fret (oneself) v. परितप pass., an pass. Fuel s. suri. Fulfilled a. पूर्ण, सफल. Fully adv. अशेषतः, सर्वात्मनाः Furnished a. संपन्न. G. Gentle a. मृद्, ज्ञांत. Gently adv. मंद्रं मंद्रं. Get abroad v. i. प्रस् 1 P., प्रकाशतां गम् 1 P. Give over सं-ऋ caus. ( अर्पय ). Glory s. यज्ञाम् n., उदाहरणं. Go home (to) v. i. स्प्रहा 6 मर्माणि स्पृञ्. Gr titude s कतवेदित्वं, कतज्ञताः Graze v. i. वि-चर् 1 P.

Guard s. रक्षिन् m, रक्षकः.

पालः.

Guardian of the world s. लोक-

H. Hail-stone s. बर्बोपल:, करका. Hastily adv. सरभसं, सत्वरं. Haughty a. उत्सिक्त, अवलिम. Haunted a. निषेत्रित, समाश्रित. Hearing of a case s. डयवहारदर्शनं. Heart-rending a. हृदयभेदिन, अर्त-तुद. Heat & आतपः, उड्डां. Heir-apparent s. युवराजः. Helpless a. अनाथ, अशरण, दीन. Hesitate v. आ-जंक् 1 A'. Hide v. t. गुह् 1 U., प-ਵਲੁद 10 U. High a. उन्नत, अभिजात;-(words) तारतर, कोपगर्भः High-mettled a. उरुसस्य. Hold v t. मन 4 A'. Honesty s. आर्जवं, निष्कापट्यं. Honeyed a. सुधास्यदिन, मधुमय, मधुमधुर-Honour v. t. सं-भू caus. Honourably adv. सगौरवं, प्रतिपात्त-पूर्वकं Householder s. कुटुंबिन, गृहमेधिन m. Household duites s. गृहकायाणि, कुदुंबभरः Housewife s. महिणी.

Huge a. स्थूल, विज्ञाल-

Hung a. अवलंबित, अवसक्तः

Humour s. स्टंड:.

I.

Ill a. अस्वस्थवारीर.

Illness s. अस्वास्थ्यं, विकारः

Image 8. प्रतिबिंबं, प्रतिफलं.

Imagination of f.

Immediately adv. सपरोव.

Immodesty &. अविनयः.

Immoral a. असाधु ; अधर्म in comp.

Immortal a. अमर, अक्षय, अनश्वर.

Impending, to be closely-उन्नम् 1 P.

Important a. यह.

Importune v. t. अनु-बंध् 9 P., निबन्धेन प्रच्छ 6 P.

Impose upon बंच् 10 P., विम-लभ्

Impossible a. दु:साध्य, अज्ञाक्य.

Improve v. t. उन्नति-श्रेयस्त्वं-नी 1 P., उत्कृष् 1 P.

Improvement s. उन्नाति f., उत्कर्षः

Inamimate a. अचेतन.

Inauspicious a. अभन.

Inborn a. नैसर्गिक (की f.), सहज.

Incarnate a. सूर्त, हाशीरिन्.

Incur displeasure कोप-अरूपा-पात्रं भू 1 P.

Independence s. स्वातंत्र्यं, स्वेराचारः. Indian a. भरतवर्षाय.

Indicate v. t. sig crus. un caus.

Indifferent a. तटस्थ, उदासीनः मध्यस्थ.

Indigo-pot s. निलीभांड.

Industry . उबमः, अध्यवसाय कार्याभियोगः.

Inflicting punishment s. देखनं.

Influence s. विकार:

Inform v. t. नि-विद् caus., वि-ज्ञा caus.

Innumerable a. असंस्थ, संस्थातीत.

Inquiry 8. auagit:.

Insignificant a. প্লুর, নীৰ.

Inspire ( with confidence ) विश्वासं नी 1 P., विश्वस caus.

Insult s. निकात f., मानभंगः.

Intent a. पर, तत्पर, परायण, in comp.

Intimate a. स्ट्रसोहद.

J.

Jaw 8. देष्ट्राः दश्नः

K.

Keep contented v. t. अनुरंज caus. Kept a. स्थापित.

L.

Lady ( voc. ) भवाति.

Laid down a. प्रणीतः

Lamb s. **छागः.** 

Lavish a. मुक्तहस्त.

Leave v. t. निक्षिप् 6 P., न्यासी-क

Liberal a. वदान्य, त्यागिन, उदार

Library &. पुस्तकालयः,-संग्रहः.

Lie s. असत्यं, अनुतं.

Liked a. कांत, अभिमत.

Limited a. अल्पविषय, परिच्छिन

Livelihood s. वृत्ति f., जीविका.

Look to v. अब-ईक्ष् 1 A'., अनुसं-धा 3 U.

Look intently v. t. स्तिमितदृष्ट्या प्रेक्ष 1 A'., दृष्टिभिः-लोचनैः-पा 1 P.

Lose त्यज् 1 P., ह caus.; lost one's life अपगतासुर्वभूव.

Loss, at a-to do किंकर्तःयता-प्रति-पत्ति-मूढ.

Love-lorn a. विध्र.

Lovely a. चारुगात्र, कमनीय, मधुरा-कृति (garden &c.), रमणीय, रम्य.

Lower region s. पातालः.

Loyal attachment to throne अस्स्रित-इंड-स्वामिभक्ति f. M.

Majesty (His) महाराजः देवः; (Her) देवी.

Manifold a. नानाविध, बहुाविध.

Market s. आपणः, पण्यवीथिका.

Mass ह. जालं, पटलं.

Master completely v. t. पारं गम् or हुन् 1 P.

Matter s. 3797:

Mention, not to—expressed by का कथा-गणना with loc., or आस्-स्था with ताबत्.

Merchant s. बणिज् m., श्रेष्टिन् m.

Merge into v. निमञ्जू 6 P.

Merit s. युज:, युग्यं.

Misdeed s. पापं, वुष्कृतं.

Misfortune s. दुर्भाग्यं, मंद्रभाग्यं.

Mistress e. भद्विनी ; भर्तृदारिका.

Misunderstand v. t. अन्यथा ग्रह 9 P., मिथ्या संगू caus. or कुप caus.

Modern a. अर्वाचीन, आधुनिक.

Morality & नीति र., नीतिशास्त्रं

Mortal s. मर्त्य:,-a. अंतकर, सृत्युजनन, प्राणहर.

Moved, to be-(to pity) द्याद्रीस् 1 P., करुणया विद्र 1 P.

Multiplied, to be-बहुलीम् 1 P.

N.

Naked a. अशरण.

Narrate v. t. कथ 10 P., आचक्ष 2 A'.

Narrow-minded a. इत्पणमाति.

Naturally adv. अवद्यमेव, नृनं, खलु; प्रकृत्याः

Next to impossible अज्ञाक्यप्रायः दुर्घट-कल्पः

Noble a. कुलीन;-birth अभिजनः, कुले जन्मः

Nocturnal a. नेडा.

Noise s. कलकलः.

Notice v. t. लक्ष्म 10 P., वि-भू caus.

Number s. निकरः, संघ:.

Nymph 8. अप्सरस् f., देवता.

Ò.

Obedience ह. आज्ञाकरत्वं, अनुबि-धायिस्वं, आज्ञानुरोधः

Obey v. t. अनुरुध 4 A'., अनु-सु 1 P. Object (sole) of love स्तेहस्येका

यनीभृतः

Observe v. t. निरूप 10 P., पर्यालोच्चे 10 P.

Occasion 8. अवसर:.

Occupation 8. ब्यापारः, ब्यवसायः

Offend v. t. squrry 4 P. (loc. or gen.).

Old a. वृद्धः स्थविरः प्रवयम्; चिरंतनः प्रशणः

Oppress v. t. उप-प्लु 1 A'.. भूजं भीड् 10 P., बिप्र क 8 U.

Oration s. वाक्प्रबंधः.

Overcome v. t. asiles 8 U., asi fil 1 P.

Overtake v. t. आ-सद caus.

Owner a. स्वामिन् m. अधिपतिः

Ρ.

Painter s. चित्रकरः, आंळेखकः Palfrey s. वाजिन m., हयः

Particular s. विशेष:

Pass v. t. गम् caus., नी 1 P.. वद्

Past a. अतीत, गतः

Patience 8. सहिष्णुता, क्षमित्वं

Pay off v t. 314 caus., निर्यत caus.

Peevish a. पिश्चन, दःशीलः

Perforce adv. बलात, बलेन.

Perilous time १. जीवितसंशयकालः

Perplexing a. उद्देशकारिन

Perturbed a. पर्याक्रल, पारिप्रव.

Philosopher s. तस्विधिद् m., तस्वज्ञः. Picture s. आलेख्यं, चित्रं

Pious a. प्रयात्मन्, धर्मशीलः

Pitchy a. अंध, स्चिभेद्य.

Pitiable a. करुण, अनुकंट्य.

Plain s. समभूभाग:, समस्थली.

Plaintiff . अधिन m., अभियोक्त ...

Plaintive a. करुणं;—cry आर्तस्वरः; करुणपरिदेवितं, विलापः

Pleasant a. सुखावह.

Pleasure-mountain क्रीडाशेल:.

Pollution s. कलंक:.

Position s. अव-,स्थिति f.

Possession 8. वित्तं, विभवः

Possible, as far as-यावच्छक्यं.

Pouring down a. वार्षन्

Practice 8. प्रयोगः.

Precinct s. उपांतः, परिसरः

Precipitate a. सरभस

Preferable a. श्रेयस् , श्लाघ्यतरः

Preparation s. संविधा f.

Presence 8. सद्भाव:

Present a. संनिद्धित; to he-संनिधा

pass.;-s. उपायनं, उपहार:.

President s. अध्यक्षः

Prey upon may 10 P.

Prime a. मूल in comp., प्रधानः

Principle s. तत्त्वं, आगमः

Prisonor s. बंदि:-दी f.

Proceed v. i. उद्-भू 1 P., उत्पद् 4 A'. -with प्रस्त 2 U., प्रदृत्त caus.

Proceeding from a उद्भव, संभूत.

Profess to be one's daughter

कन्या नाम भू1 P.

Proficient a. प्रश्वीण, पारंगत, पार-दृश्यन्त्र.

Prompt a. उचत, तत्पर, दक्ष-

Proper a. युक्त, उचित.

Properly adv. सम्यक्, यथावत् , त-

Proudly adv. सद्यें, उद्धतं, सावलेपं-Provided a. उपपद्म, सनाथ.

Provoke revolt प्रजाकोपं-क्षोभं-जन् caus.

Pull down v. t. नि-पत् caus., अव-

Purification s. शुद्धि f., परिपूर्ति f.

Purifying a. पावन.

Put up with सह 1 A'., तितिश्च 1 A'.

Qualified a. राणवत्.

Quarrel v. i. वि वद् 1 A'.

R.

Rag s. चीरं ; dressed in tattered— चीरवासम्, परिहितचीरः

Rainy season s.  $\pi_{q} = f$ .,  $\pi_{q} = f$ .) Rash a.  $\pi_{q} = f$ .  $\pi_{q} = f$ .

Rashness 8. साहसं, क्षिप्रकारिताः

Rather adv. ईषत्, किंचित्.

Rave v. i. प्र-लप् 1 P.

Reach the ears कर्णविषयं या 2 P., अतिपर्थ आपत् 1 P.

Ready a. सज्जीभूत, संनद्ध.

Ready-witted a. प्रन्युत्पस्नमति, प्रति-भानवत्. Real a. तास्विक; परमार्थत: adv.

Realized a. अनुभूत, प्रत्यक्षीस्त्रतः

Receive v. t. प्रत्युद्-गम्-व्रज् 1 P.

Recourse, to have—to अंगीड़ 8 U., आस्था 1 U.

Recover v. t. आ-प्रति-पद् 4 A'.

Reduce to ashes v. t. भस्मीकः भस्मसान्क्र 8 U.

Reed s. बेतस:.

Regard s. गौरवं, संभावना.

Region s. प्रदेशः.

Reign, in the—of महीं ज्ञासति तस्मिन्

Relation s. ज्ञाति:, बंधु:.

Relent v. i. मदुतां गम् 1 P., काठिन्यं त्यज् 1 P.

Religious a. धर्मः -action धर्म-

Reluctantly adv. अकामतः, बलेन अनिच्छत a.

 $\operatorname{Remedy}$  %. प्रति (ती) कारः, प्रतिपत्ति f.

Remove v. t. अपनी, अपद्व 1 P. Renowned a. विश्वत, प्रथित.

Repeating s. उद्यारणं, उदरिणं.

Reported, to be—expressed by इति श्रुपते, इति जनप्रवादः or इति किंवदंती श्रुपते.

Respect s. विषय:; (v.) अन् caus., पुज 10 P.

Respectfully adv. साव्रं, सप्रश्नयं. Resplendent a. वेदीध्यमान, श्राजमान. Restraining s. निग्रह:, संपम:.

Result v. i पर्यव-सो 4 P. Return ( to the subject of discussion ) प्रकृतं अनुसंधा 3 U. or अनुस 1 P. Revenge, to take-वैरनियातनं-साधनं 要 8 U. Revile v. t. निर्-भत्स् 10 A'., उपालभ् 1 A'. Rider s. अश्वारोहः, सादिन् m. Ring s. अंग्रहीयकं. Rise against v. अभिदृह 4 P. (acc.). Risk v. t. संदेहे-संशये-पत् caus. Roam v. i. परि-अट्ट 1 P., वि-चर् 1 P. Rogue #. जाल्म:, धर्त:, कितव:. Rout v. t. वि-द्र caus., विध्वंस caus. Ruin v. t. नज्ञ caus.;-s. प्रणादा:. Run a risk संशये (आत्मानं) पत caus Rush upon v. सहसा अभिद्य 1 P. or आक्रम 1 U. Ruthlessly adv. निर्देश, निर्धणं.

आक्रम् 1 U.
Ruthlessly adv. निर्वयं, निर्धृणं.
S.
Sacred-ceremony s. संस्कारः, ज्ञासविधिः;-learning श्रुतिः, निगमः.
Sacrificial a. मेध्य.
Sad a. उद्देगकर, शोकावह, दुःसमदः.
Safely adv. क्षेमण.
Samdhyá adoration s. संध्योपासनाः.
Save v. t. रक्ष् 1 P., जे 1 A'.
Saying s. उक्ति f., वसनं.

Scene s. स्थानं, दृदयवस्तु n. Scheme s. उपाय:. Scorching a. तीव्र, तिरम, प्रखर. Scriptural point s. ज्ञास्त्राविषय:. Season ८. समयः, कालः. Secret s. रहस्यं. Secure v. t. जन caus. Self-respect s. स्वाभिमान:. Sell v. t. बि-की 9 A'. Senseless a. नि:संज्ञ, अपगतचेतन Senses s. संज्ञा, चेतना. Sensibly adv. बोधपूर्व, सचेतनवत. Serene a. प्रशांत. Set ( mind ) v t. युज् caus., बंधू P., निविद्य caus. Severely adv. परुषं, बलवत्. Sharp a. तीक्ष्णमति, क्रशाग्रबुद्धि Shepherd s. मेपपाल: Ship s. पोत:. Shoot through v. निर्-स्यध् 4 P. Shoulder .. स्कंधः, अंसः. Shy (at) हुट्टा चिकत a. भू 1 P.,सहस: निवृत्त 1 A'. Side s. पक्ष:. Sight 4. स्थानं; आलोकः, दर्जनं. Sign 🛭 व्यंजनं, लक्षणं. Silken a. को जोय. Silver a. रजत in comp. Single combat s. नियुद्धं, इंइसंप्रहार:-युद्धं. Sinner s. पापकृत् m., पापिन् m.

Sister's husband s. आवुत्तः, भगि-नीपतिः.

Slaughter-house s. वधस्थानं-गृहं.

Sleepless a. বারির.

Slight v. t. अवधीर 10 P., अवमन 4 A'.

Snore v. i. घर्घरखं क 8 U.

Solitary a. विविक्त, विजन.

Soundly ado. गाहं, निभरं.

Sovereignty s. प्रभुत्वं.

Spectator s. प्रेक्षक:, द्रष्ट्र m.

Speed s. वेगः.

Spend-see Pass.

Splendid a. शोभन चाकः उत्तंग, विशाल-

Spoil v. t. मलिनीक 8 U.

Sprout s. पह्नवः, किसलयं.

Spy 8. चरः

Stick s. ਧਇ f., ਲਹੁਵ:•

Still a. निश्वल, जड.

Stop v. t. प्रति-सिध्र 1 P.

Storm v t. अवस्कंद्र 1 P.

String v. t. अधिज्य-आततज्य a. कृ 8 U.

Stroke & निर्घातः, प्रहारः.

Strong-minded a. Wit.

Student s. अध्येतृ m.

Subject a. अधीन;- अस्पदं-पात्रं.

Submit v. i सह 1 A'.

Suitable a. Agent, सहश (शि f.). Sullied with disgrace a. अयहाी-

दूषितः अपमानमलीमसः

Sully v. t. मलिनीक 8 U., दुष caus. (द्रषयति).

Superior, to be-आतिरिच्-विशिष् pass

Supplied a. संपन्न.

Support (oneself) v. ब्रातिं कु 8 U. जीवितं ध्र 10 P.

Surmount v. t. उद-तू 1 P.

Surpass v. t. अति-शी 2 A'., अति-रिच्-विशिष pass,

Survive  $v.\ t.$  आति-अन्-जीव  $1\ \mathrm{P}.$ 

Suspicion 8. அட, जंका.

Sustain v. t. ਬੂ 10 P., अवलंब 1 A'.

Swarm v. t. मिल 6 P., संघज्ञ: संपत 1 P.

Swear v. sty 1 U.

Sweep away v. t. अप-बह caus.

Syllable 8. अक्षरं.

Taking food s. आहारसेवनं, अन्ना-स्वादनं.

Tall a. तंग, उच्छित, प्रांश.

Tamely adv. ऋजिवत, नष्टवीर्यवतः

Tarry v. i. चिरायति (denom.), ਬਿ-ਲੰਗ 1 A'.

Taunt 8. उपालभः

Temple ८. देवतायतनं, देवालयः.

Temporary a. अचिर, क्षाणिक.

Temptation 8. प्रलोभनं, विकार:.

Theory s. आगम:, शास्त्रं.

Think of मातें कु 8 U. (with dat. ).

Thi

This and the like a. vanis. Thought s सकल्पः, चिंताः Threshold s. देहली. Through prep मुखन in comp. Thrown down a निपातितः Tidings ८. उदंत:, इत्तांत:. Tired a. ऋांत, श्रांत. Tortoise s. कर्मः, कमटः. Touchstone s निक्रपः Transformed, to be—भावेन परिणम  $1~\mathrm{U}$  , भावं आपद  $4~\mathrm{A}'$ . Treading in the footsteps qara-सरणं, पदानुविधानं. Treat v. t. व्यवह-आचर् 1 P., वृत् 1 A . (with loc );-with #\u00e4\u00b1 3 U. Tributary prince सामंतः, करदः. Tribute s कर:. बलि: Trifling a. अद्भ. Troop ह. सैन्यदलं, अनीकं. Trouble s क्रेंडाः, दुःखं. Troublesome a. कष्ट्रपद, क्रेजावह. Truthfulness s सत्यवादित्वं. Turn s. पर्यायः, वारः. Tutelary deity . कुलदेवता. U. Umbrella s. Maqai. Uncommon a. असाधारण, लोकोनर.

Undertaken a. अभ्युपेत, अंगीकृत. Undertaking s आरंभ. - Unending a, अनंत, ज्ञाश्वत, सुनातन.

Unfathomable a. दुरवगाह, दुर्बोध. Unfortunate a. मंदभाग्य.

Uninterruptedly adv. निर्विधं. United, to be—संगम् 1 A'., संयुज् pa 88. Unparalleled a. अनुपम, अप्रतिम.

Value v. t. बहु मन 4 A'.

Vanquish r. t. वशं नी 1 P., मुस्ति पादं निधा 3 U.

Vary v. i भि: pass.; varies as the nature of the work प्रयोजना-पेक्षितया चल.

Vaunter ८. विकत्थतः, आत्मश्लाधिन् m. Verdant a. हरित, शाहल.

Vernal season & मधुमासः, वसंत-समय:

Very a. प्रम. or expressed by अपि.

Vie v. i. स्पर्ध 1 A'.; त्रल् 10 P. Violently adv. प्रसहा, प्रसमं, वेगेन. Virtue s धर्मः, सत्पथः.

Virtuous a. साध्वतः धर्मशील. W.

Wait v. प्रतिपाल 10 P.. प्रति-ईक्ष 1 A'.;---upon v. उप-स्था 1 U.

Walking 8. पर्यटनं विहारः. Want s. अभावः.

Wanting, to be-ufter pass.

Warlike a. विकांतः ज्ञार:-deeds पराक्रमः, वीरविज्ञंभितं.

Warning . प्रबोधनं.

Wicked a. दुरात्मन, दुराज्ञाय.

Wild a. बन्य, मत्त.

Will s. इच्छा, काम:; against one's --बलात्, बलेन, अनिच्छतोऽपि तस्प;

at—स्वैरं, स्वेच्छया. Win over v. t बहां नी 1 P., ग्रह 9 P.

Wolf s. दुक:.

Wonder s. आश्चर्यः; it is no—नैतत्

Wonted & सहज, नैसर्गिक.

Wood-cutter s काष्ठच्छिद्, काष्ठ-तक्ष <sup>m</sup>. Work, cease to—ह्यापारात् विरम् 1 P.

Working s. ह्यापारः, चेष्टा.

World, my all the-जीवितसर्वस्थी-भृत 4.

Worthy a. अनुरूप, सदृशः

Wretched a. दुंष्ट; -man नरापसदः, नरहतकः.

 $\mathbf{Z}$ 

Zeal s. भक्ति  $f_{-}$ , उत्साहः.

# INDEX.

\*\*\* The figures refer to the Section (§), and not to the page.

| 31                    |            |                    |                     | किल         |              |  |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| 3                     |            | अहड                | 25                  |             |              |  |
| अग्रे                 | 112        | अहो                | 25<br>25            | 0.6/06      | 112 (a)      |  |
| अंग                   | 243        |                    | <sub>20</sub><br>आ. | 0.0043      | 100 (a)      |  |
| अय <sup>2</sup> 44;—f | ž 245      | आ                  | 84, 252             | उद्विश्य    | 246          |  |
| अद् caus. 4           | 5 (b), 344 | अr:                | 254                 | 1           | 112          |  |
| अधः                   | 112        | आत्मन्             | 14(                 | 213111      | 33           |  |
| अधिकृष                | 246        | आ <mark>†</mark> े | 253                 | 1 0 -1 4(1. | 33           |  |
| अधीतिन्               | 99         | आयुष्य             | 111                 |             | क•           |  |
| अधोधः 🕽               | 0.0        | आरभ्य              | 82                  |             | 82           |  |
| अध्यधि 🖇              | 33         | आरात्              | 81                  | 1           | <b>क.</b>    |  |
| अनंतरं                | 82         | आस with 3          |                     | 1           | 81           |  |
| अनु                   | 37         | " with pa          | rticiple 145        |             | <b>ए</b> ∙   |  |
| अनुरूप                | 117 (a)    | आसक्त              | 100                 |             | •            |  |
| अंतरं                 | 106 (a)    | 8                  |                     | एतद्        | 131          |  |
| अंतरा                 | 35 (a)     | इ with अधि         | 113                 | एव          | 260          |  |
| अंतरेण                | 35         | " (causai          |                     | एवं         | 261          |  |
| अंतिक                 |            | इतर                | 81                  | -           | #ो·          |  |
| अन्य                  |            | इति                | 255, 256            | 2230        |              |  |
| अपि 135               |            | इदं                | 131                 | आन्         | 262          |  |
| अभितः                 | , ,,       | इव                 | 257                 |             | क.           |  |
| आयि                   | 248        | ई.                 | J                   | कचित्       | 263          |  |
| अये                   | 1 .        | हेश्र              |                     | कथ          | 68           |  |
| अर्थ                  | 4          |                    |                     | कदाचित्     | 135          |  |
| अर्ह                  |            | र्ष्य              | 1                   | कामं        | 265          |  |
| `                     | 180        | न्य                | 113                 |             | 59           |  |
| नल ।<br>अ <b>साधु</b> | , 67, 177  | <b>a.</b>          |                     | कितव        | 100          |  |
| भस्रय्                | !          | त                  |                     | किं         | 59, 266, 267 |  |
| 26                    | 63 g       | त्तरतः             | 112                 | किला        | 268, 269     |  |

| कुश                        | ठ<br>        |               | والمراجع وا | पत्             |         |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| कुशल                       | 100          | ਚ.            |                                                                                                                | <b>दुह</b> ्    | 39      |
| ,, 67                      | (d),111      | च             | 272, 273                                                                                                       | दूर 1           | 12 (b)  |
| <b>इ</b> 338;—अधि          | 339;-अनु     | चक्ष्         | 68                                                                                                             | ह्रा caus.      | 45 (e)  |
| 118 (a)                    | ;—वि 340     | च्र           | 313                                                                                                            | ar.             | 63      |
| " —caus.                   | 45(f)        | चि            | 39                                                                                                             | ुं ध∙           |         |
| <b>ર્</b> જતં              | $\tilde{57}$ | ज∙            |                                                                                                                | धा with अंतर    | 85      |
| <b>क</b> ते                | 116          | जन्           | 77                                                                                                             | धिक्            | 33      |
| रुष्                       | 39           | जातु          | 274                                                                                                            | धर्त            | 100     |
| कृ with अप                 | 332          | जि 39;—with   | 1                                                                                                              | ध्र 10 cl.      | 62      |
| क्रुप                      | 66           | परा 314;-w    |                                                                                                                | न.              |         |
|                            | 270          | ज्ञा 342;—wit | <i>h</i> सम् 59                                                                                                | न               | 281     |
| केवलं<br>क्रम              | 310          | त             |                                                                                                                | नः              | 127     |
| की with अव,                | _            | ततः           | <b>27</b> 6                                                                                                    | ननु             | 286     |
| न्ना करात अव,<br>वि 341;-w |              | तथा           | 277                                                                                                            | नम् with प्र    | 67 (c)  |
| क्रीड्                     | 311          | तद् .         | 132, 275                                                                                                       | नमः             | 67      |
| क्राब्<br>क्रध्            | 63           | तप्र          | 315                                                                                                            | नमस्छ           | 67 (b)  |
| कु<br>क                    | 264          | तावत्         | 278                                                                                                            | नद्र with सम्   | 330     |
| क<br>क्रचित्               | 135          |               | 279                                                                                                            | नाना            | 83      |
| •                          | 98           | तल्य          | 117                                                                                                            | l .             | 282-4   |
| क्षिप्                     |              | तू with वि    | 97                                                                                                             | नाम             | 34      |
| स्व-                       | 271          | ते            | 127                                                                                                            | निकषा           | 100     |
| खल्ल                       |              | त्रप्         | 146                                                                                                            | 0 00 010        |         |
| स्वाद् caus.               | 45 (b)       | त्रे          | 78                                                                                                             |                 | 285 (a) |
| ख्या                       | 68           | त्वा          | 127                                                                                                            | 1               |         |
| ग.                         | )            | द.            |                                                                                                                | नुनं            | 287     |
| गम् with सम्               | 312          | दक्षिणतः      | 112                                                                                                            | नौ              | 127     |
| राण                        | 59           | -6m-          | 112 (a)                                                                                                        | 1               |         |
| राप् ( जुराप्सते           |              | दंड           | 39                                                                                                             |                 | 30      |
| गृहीतिन्                   | 98           | दय            | 113                                                                                                            | पदु             | 100     |
| गृ                         | 333          | दा            | 329                                                                                                            |                 | 119     |
| ঘ                          |              |               | ), 119 ( a )                                                                                                   | पंडित           | 100     |
| er caus.                   | 45 ( d)      | दिष्ट्या      | 980                                                                                                            | पत् यांते प्रणि | 67 (6   |

## अद्धा

| 136              | भी                                                                                                                 | 78                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82               | भुज्                                                                                                               | 336                                                | 10                                                  | 0 (a), note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34               | भ                                                                                                                  | 77                                                 | रुच्                                                | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112              | " with \$\mathbf{g}\$ 67                                                                                           | (a), 113                                           | रुध्                                                | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 288              | H•                                                                                                                 | 70                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 112              |                                                                                                                    |                                                    |                                                     | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112              | 1                                                                                                                  |                                                    | 1                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190              | 1.                                                                                                                 |                                                    |                                                     | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                |                                                                                                                    |                                                    | -                                                   | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112 (a)          |                                                                                                                    |                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 83               | `                                                                                                                  |                                                    | ca                                                  | 48. 45 (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ith <b>M</b> 334 |                                                                                                                    |                                                    |                                                     | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33, 86           | 1                                                                                                                  |                                                    |                                                     | ा, अनु,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82               | सुब्                                                                                                               |                                                    | ं अधि ा                                             | आ 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59               | <b>मुहुः</b>                                                                                                       |                                                    | बह <sup>39</sup> ;—ca                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100              | मे                                                                                                                 | 127                                                | वा                                                  | 302-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $100 \ (a)$      | , -                                                                                                                | 60 / ~ \                                           | वां                                                 | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 81               | •                                                                                                                  |                                                    | त्रिद् with नि                                      | caus. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 289              |                                                                                                                    |                                                    | " —with                                             | सम् 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 106              |                                                                                                                    |                                                    | विना                                                | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                                                                                                    |                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |                                                                                                                    |                                                    | 31 (a);—ı                                           | vith नि 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | , ,                                                                                                                |                                                    | विशेषः                                              | 106 (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | · ·                                                                                                                | 39                                                 | तृ caus.                                            | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | •                                                                                                                  | 98-9, 300                                          | <b>व्य</b> ग्र                                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39               | ,                                                                                                                  |                                                    | व्यापृत                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45.7.5           |                                                                                                                    |                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | •                                                                                                                  | 00, 001                                            |                                                     | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                | ,                                                                                                                  |                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 128, 129         | (                                                                                                                  |                                                    |                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 157 (a)          |                                                                                                                    |                                                    |                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ` '              | परि                                                                                                                | 76, 318                                            | শহা                                                 | 98 (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 82 34 112 288 112 1190 154 112 (a) 83 34 33, 86 82 59 100 100 (a) 81 289 106 290 291 82 154 39 45 (c) 111 128, 129 | 82 अज्ञ अव स्ता स्ता स्ता स्ता स्ता स्ता स्ता स्ता | 82 अस 336 112 ", with प 67 (a), 113 288 112 112 119 | 82 अस 336 कर 77 क |

साधु

स्वयं <sup>99 |</sup>स्वस्ति 139 (a)

67

## DATE OF ISSUE

This book must be returned within 3, 7, 14 days of its issue. A fine of ONE ANNA per day will be charged if the book is overdue.

S415 A&S

Student Guide Sanskri
Composition. 2852

5415 A&S

Apte. Vanan Shir ran
lent guide to Sanskrit